900

# ऋय वेदाङ्गप्रकाशः॥

#### तबत्यः।

दशमा मागः।

# पारिभाषिकः।

पाणिनिमुनिप्रणातायामष्टाध्याय्यां नवमो भागः।

श्रीमत्स्वामिदयानन्द्सरुस्वतीकतव्याख्यासाहितः ।

पठनपाठनव्यवस्थायां हादशं पुस्तकम्।

यश्चरत्त्रप्रमी प्रास्त्री के प्रवन्ध से बैदिक यन्त्राखय धनमेर में मुद्रित चुचा।

इस पुस्तक के छापने का ऋधिकार किसी की भू हैं हैं क्यों कि

इस की रिजस्टरी कराई गई है

संवत् १८८८ पीष ग्रक्ता १० दितीयवार २००० प्रसाक छपे मूख्य ♦)॥

# । भूमिका।

संज्ञापरिभाषाविधिनिषेधनियमातिदेशाधिकाराख्यानि ससविधानि सूत्राणि भवन्ति । सम्यग् जानीयुर्यया सा संज्ञाः,
यथा (बृद्धिरादेच् ) इत्यादि । परितः सर्वतो भाष्यन्ते नियमा
याभिस्ताःपारिभाषाः; यथा (इको गुणवृद्धी) इत्यादि । यो विधीयते स विधिर्विधानं वाः; यथा (सिचि वृद्धिः परस्मैपदेषु) इत्यादि ।
निषिध्यन्ते निवार्यन्ते कार्याणि येस्ते निषेधाः; यथा (न धातुलोप मार्च्चधातुके)इत्यादि । नियम्यन्ते निश्चीयन्ते प्रयोगा येस्ते
नियमाः; यथा (मनुदार्चाङत मात्मनेपदम्) इत्यादि । मतिदिश्यन्ते तुत्यतया विधीयन्ते कार्याणि येस्तेऽतिदेशाः; यथा
(माद्यन्तवदेकिसमन्) इत्यादि । मधिक्रियन्ते पदार्था येस्तेऽधिकाराः; यथा (कारके) इत्यादि । एषां सप्तविधानां सूत्राणां
मध्याद्यतोऽयं परिभाषाणां व्याख्यानो ग्रन्थोऽस्ति तस्मात्पारिभाषिको वेदितव्यः ॥

स्त सात प्रकार के होते हैं (संद्या, परिभाषा, विधि, निषेध, प्रतिदेश, प्रधिकार) प्रस्के प्रकार जिस से जानें वह संद्या कहाती है जैसे (हिंदरादेच्) हत्यादि। जिन से सब प्रकार नियमों की स्थिता की जाय वे परिभाषा स्त्र कहाते हैं जैसे (इको गुणहड़ी) इत्यादि। जो विधान किया जाय वा जो विधान है वह विधि कहाता है जैसे (सिच हिंद्धः परसीपदेषु) इत्यादि। निषेध उस को कहते हैं कि जिस से कार्यों का निवारण किया जाय जैसे (न धातुनोप पार्डधातुके) इत्यादि। नियम उनको कहते हैं कि जिन से प्रयोगों का निश्चय किया जाय जैसे (अनुदात्तिकत धाक्षनेपदम्) इत्यादि। जिस से किसी की तुस्थता लेकर कार्य कहें वह अतिदेश कहाता है जैसे (आदान्तवदेकसिन्) इत्यादि। श्रीर जिन से पदार्थों की विशेष अनुहत्ति हो उन को अधिकार कहते हैं जैसे (कारके) इत्यादि। इन सात प्रकार के सूत्रों में से जिसलिये यह परि-भाषाओं का व्याख्यानकप ग्रन्थ है इसलिये इस का नाम पारिभाविक इक्छा है

इन परिभाषाची में से जो अष्टाऽध्यायीस्य परिभाषास्त्र हैं वे संधितिषय में व्याख्यापूर्वक लिख दिये हैं यहां केवल महाभाष्यस्य परिभाषास्त्रीं का व्याख्यान्त है। परिभाषाचीं का मुख्य तात्पर्य यही है कि दोषों का निवारण करके व्यवस्था कर देना। इसीलिये इस यन्य को बनाया है कि व्याकरण के संन्धि आदि प्रकरणों में जो २ संदेह पड़ते हैं वे इन परिभाषाचीं के पठन पाठन से अवध्य निवृत्त हुन्ना करेंगे। इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं। और इस में मूल परिभाषा के आगे जो संख्या पड़ी है वह अष्टाऽध्यायों के सूत्र की है उस सूत्र की व्याख्या में महाभाष्य में वह परिभाषा लिखी है। और परिभाषा के पहिले जो संख्या है वह इस ग्रन्थ की है।

#### इति भूमिका

स्थान महाराणा जी का षदयपुर ) द्यानिन शक्त संवत् १८३८ ) द्यानन्द सरस्वती

# अय पारिभाषिकः ॥

#### परितो व्यापृतां भाषां पारिभाषां प्रचक्षते ।

सब श्रोर से वैदिक लीकिक श्रीर शास्तीय व्यवहार के साथ जिस का सम्बन्ध रहे अर्थात् उक्त तीनों प्रंकार का व्यवहार जिस से सिंड हो उस को परिभाषा कहते हैं। इस पारिभाषिक प्रन्थ में प्रथम परिभाषा की भूमिका लिख कर आगे लच्च अर्थात् उदाहरण लिख के पुन: मूल परिभाषा लिखेंगे। श्रीर उस के श्रागे उस का स्पष्ट व्याख्यान करेंगे। श्रव प्रथम पाणिनीय व्याकरण श्रष्टाऽध्यायी के प्रत्या हारस्त्रों में (श्रदुष्, लण्) इन दो सूत्रों में लोप होने वाला इल् णकार पढ़ा है इस णकार से (श्रण्) श्रीर (इण्) दो प्रत्याहार बनते हैं। सो जिन सूत्रों में श्रण् प्रत्याहारों से काम लिया जाता है वहां सन्देह पड़ता है कि किन र सूत्रों में पूर्व श्रीर किन र में पर णकार से (श्रण्) तथा(इण्) प्रत्याहार जानें इस सन्देह की निहत्ति के लिये यह परिभाषा है।

## १-व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिर्नहि सन्देहादलच्छाम् ॥

#### लग सूत्र पर ।

जिस सूत्र वा वार्त्ति ग्रादि में सन्देह हो वहां व्याख्यान से विशेष बात का निश्च कर लेना चाहिये किन्तु सन्देहमात के होने से सूत्र ग्रादि ही को अन्यवान जान लेवें। जहां एवक् २ देखे हुए दो पदार्थों के समान ग्रनेक विषष्ठ धर्म एक में दीख पड़ें श्रीर उपलब्धि ग्रनुपलव्धि को ग्रन्थवस्था हो ग्रर्थात् जो पदार्थ है ग्रीर जो नहीं है दोनों को उपलब्धि ग्रीर दोनों को ग्रनुपलब्धि होती है क्योंकि पदार्थों के साधारण धर्म को लेकर सन्देह होता है उन में से जब विशेष ग्रव्यात् किसी एक का निश्च हो जाता है तब सन्देह नहीं रहता जिन सूत्र ग्रादि में सन्देह पड़ता है वहां छन में छः प्रकार का व्याख्यान करना चाहिये पदच्छेद, पदार्थ, ग्रन्थ्य, भावार्थ, पूर्वपच-ग्रद्धा, उत्तरपच-समाधान इन छः प्रकार के व्याख्यानों से संदेहीं की निवृत्ति कर लेनी चाहिये (प्रश्न) जैसे प्रथम (दलोपे-

पूर्वस्य दौर्चाऽणः ) इस सूत्र में व्यण्) प्रत्याद्वार पूर्व णकार से लेना वा पर से यह संदेष्ठ है ( उत्तर ) इस में निस्संदेष्ठ पूर्व णकार से लेना चाडिये की कि जो पर णकार से लिया जावे तो इस सूत्र में ( अण् ) का ग्रहण करना व्यर्ध है क्यों कि (श्रव्य) इस सूत्र से हुख दीर्घ प्रुत श्रव् ही के स्थान में होते हैं इस से (श्रव्)की उपस्थिति हो ही जाती फिर (अण्) चहण का यही प्रयोजन है कि इत्यादि सुत्रीमें पूर्व एकार ही से लिया जावे (प्रश्न) शीर (श्रणदिसावर्णस्य चापत्ययः ) इस ख्र में (भाषा) प्रत्याचार पूर्व सकार से वा पर सकार से लेना चा चिये (७०) निस्संदेष्ट परणकार से (श्रण्) प्रत्याद्वार का ग्रहण है क्यों कि (उर्ऋत्) इससूत्रमें ऋकार तपर इसीलिये पढ़ा है कि ( अवीकतत् ) इत्यादि प्रयोगें में ऋकार को इस ऋकार ही बादेश हो अर्थात सवर्णग्रहण ( अर्गादित् ० ) परिभाषा सूत्र से हस्त का सब णीं दीवंग हो जावे। जो पूर्व एकार से अण् यहण होता तो पूर्व आण् में ऋकार की होने से ऋकार की सवर्ण यहण प्राप्त ही नहीं फिर तपर क्यों पटते। इस से स्पष्ट हुआ कि ( अरादित् • ) इस सूत्र में पर एकार से और इसी एक सूत्र को क्रोड के चन्यत सब सूत्रों में पूर्व एकार से प्रण् यहण है (प्र॰) श्रीर (इएकोः) इत्यादि जिनरस्त्रों में इण इत्याहार पट्टा है,वहांर प्रवे वा पर ण्कार से यहण करना चाहिये (उ॰) यहां सर्वत्र निसान्देष्ठ पर णकार से प्रण् समभाना चाष्ट्रिये क्यों कि पूर्व से इण् प्रत्वाद्वार में (इ, उ) दो ही वर्ण आते हैं से। जहां इन दो वर्णें। से कार्य लिया है वहां (खो:) ऐसा इ उ को विभक्ति के साथ सन्धि करके पढ़ा है यहां इण् पढ़ते तो कुछ गीरव नहीं या किन्तु आधी मात्रा का लाघव ही या फिर इण् प्रत्याद्वार के न पढ़ने से निषय हुआ कि सर्वत्र पर णकार से इण् प्रत्याद्वार लिया जाता है। अन्यत्र भी जम्रां अम्रीं शिष्ट वचन में सन्देह पड़े वहां व्याख्यान से विशेष कारके सत्य विषय का नियय कार सेना चाहिये किन्सु उस बचन की। व्यर्थ जान के नहीं छोड़ देना चाहिये और सन्दिग्ध सीकिक व्यवहारी का भी विग्रेष व्याख्यान से निर्णय किया जाता है ॥ १॥

(सार्वधातुकार्षधातुक्योः) यह गुणकार्य होने का काल है यहां(ब्रलोन्खस्य, इको गुणह्दी) इन दो परिभाषाओं की विधिस्त्र नेसाय परिभाषाबुद्धि से एक-वाक्यता हो इस लिये कार्य्यकाल परिभाषापत्त, और जब (हयवरट्, इल्) यहां दो हकारों का उपदेश इत्यादि विषयों में सन्देश पड़े तब उस विषय के साथ सामान्य विषयक्षदि से परिभाषाक्षप व्याख्या की एकवाक्यता होवे। इस-लिये यहां हिंग पद्म के यहां होने। परिभाषा की गई हैं॥

### २-कार्यकालं संज्ञापरिभाषम् ॥

### ३-यथोदेशं संज्ञापरिभाषम् ॥ अ०॥ १ । १ । ११ ॥

(कार्यस्य कालः कार्यकालः कार्यकालः कालोऽस्य तत् कार्यकालम्, संन्ना च परिभाषाच तक्षं न्नापरिभाषम्, उद्देगमनित कस्य यथोद्देगम् ) संन्ना और परिभाषा का समय वही है जो कार्य करने का काल होता है उसी समय उन की उपस्थित होती है। जैसे दीपक एक स्थान पर रक्षा हुन्ना सब घर को प्रकाशित करता है वैसे परिभाषा भी एकरेश में स्थित हो कर सब ग्रास्त्र के विषयों का प्रकाशित करती है इस में प्रमाण (परिभाषा पुनरक देगस्था सती कृत्स्व ग्रास्त्रमिभ ज्वलयित प्रदीपवत्, यगापदीप: सपञ्चिताः सर्वेव माभि ज्वलयित ) महाभाष्य २।१।१॥ भीर यथोदि गप्त से प्रयोजन यह है कि किस विषय पर जिस परिभाषा का उन्नार्थ क्या किस विषय पर जिस परिभाषा का उन्नार्थ किया हो वह उस का उन्नेवन न करे अर्थात् उस विषय के अनुकूल उस की प्रवृत्ति होवे। इन दोनों पचों में भेद यह है कि कालपच की परिभाषा किसी की दृष्टि में श्रीसह नहीं मानी जाती। श्रीर यथोद्शपच की परिभाषा श्रीसह प्रकरण में नहीं लगती ॥ २। ३॥

(दाधाववदाप्) इस स्व में अदाप् कहने से दाप् लवने धातु का निषेध हो सकता है फिर देप् शोधने धातु की घुसंज्ञा हो जावे तो (अवदातं सुखम्) यहां प्रनिष्ट दत् आदेश प्राप्त है इसीलिये देप् धातु की घुसंज्ञा इष्ट नहीं है दलादि प्रयोजनों के लिये यह परिभाषा की गई है ॥

#### ४-अनेकान्ता अनुबन्धाः ॥ अ० ॥ १ । १ । २० ॥

प्, ज्, ङ्, क् इत्यादि अनुबन्ध जिन धातु आदि के साथ युक्त होते हैं उन के एकान्त पर्यात् अवयव नहीं किन्तु वे अनुबन्ध उनधातु आदि से एथक् हैं। इस से यह सिषड्या कि "देप्" धातु के। एजन्त मान कर आकारादेश किये पीके दाप् मानकर इसी हुसंज्ञा का निषेध होता है इसी से (अवदातं सुखम्)यहां दोष नहीं आता॥॥॥

श्रव (श्रनेकाल् शिसर्वस्य) इस सूत्र से (श्रनेकाल्) श्रीर (शित्) श्रादेश संपूर्णके स्थान में होते हैं (इदम इश्, श्रष्टास्य श्रीश्)यहां (इश्) श्रीरशीश् भी श्रकार के सिहत श्रनेकाल हैं फिर श्रनुवन्धों \* के एकान्तपत्र में शित् श्रहण जापक है इस से यह परिभाषा निकली ॥

<sup>#</sup> अनुवन्धों में एकान्स और भनेकान्स टोनों पच माने जाते हैं सी भनेकान्तपच में परिमाधा का प्रयोजन दिखादिया और एकान्सपच इस जिये मानते हैं कि भनेकान्सपच में क् जिस का इत् गयः दी वह कि त्र नहीं हो सकता क्यों कि कित् ग्रन्थ में वह बीहि ससास से भन्य परार्थ प्रत्य के साथ ककार भनुव व का सुख्य सम्बन्ध नहीं घटता और एकान्सपच में घट जाता है और भनेकान्सपच में प्रकार भनुवन्ध से ग्रिन्स्य सम्बन्ध से प्रकार भनुवन्ध से ग्रिन्स्य सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध स्थानिक स्थान स्थानिक स

#### ५-नानुबन्धकृतमनेकाल्लम् ॥ भ०॥ १ । १ । ५५ ॥

अनुवन्ध के सहित को अनेकाल् हो एसके। अनेकाल् नहीं मानना किन्तु को अनुवन्धरहित अनेकाल् हो वहीं अनेकाल् कहाता है इस से यह आया कि(इप्) आदि आदेश शित् होने से अनेकाल् नहीं होते तो (शित्) आदेश सार्थक होकर खार्थ में इस परिभाषा का चरितार्थ होगया और अन्यत्र फल यहहै कि को अवन् यब्द की (अवण्डसावन्त्रः) इस स्त्रसे (ह) आदेश कहाहै उस की क्टकारअनुबन्ध के सहित अनेकाल् मान लेंतो सर्वादेश अनिष्ट पाप्त हो अन्त्य की इष्ट है अनुबन्ध कात अनेकाल् न होने से सर्वादेश नहीं होता इत्यादि अनेकप्योजन हैं ॥ ॥ ॥

अब इस पांचवीं परिशाषा के एकान्तपच में होने से दैंप धातु के पकार का लोप प्रथम होगया क्यों कि लोपविधि सब से बलवान् है। लोप किये पी छे आकारादेश करने से (अदाप्) इस से छुसंज्ञा का निषेध नहीं हो सकता। और किसी प्रकार पकार का लोप प्रथम न करें तो अनुबन्धों के एकान्तपच में दैप् धातु एजन्त नहीं पुन: आकारादेश नहीं प्राप्त है तो (अवदातं मुखम्) यहां छुसंज्ञा होनी चाहिये इसलिये ज्ञापकसिद्ध यह परिभाषा है।

#### ६-नानुबन्धकतमनेजनतत्वम् ॥ भ०॥ ३ । ४ । १९ ॥

अनुबंध के हीने से एजन्तपन की हानि नहीं होती (उदीचां माङो॰) इस स्त्र में (मेङ्) धातु का माङ्निर्धेय नहीं करते तो व्यतिहारयहण भी नहीं करने पड़ता क्योंकि मेङ्धातु का व्यतिहार अर्थ ही है फिर (उदीचां मेङ:) इतने होटे स्त्र से सब काम निकल जाता तो बड़ा सूत्र करने से यह आया कि अनुबन्ध के बने रहते ही आकारादेश हो जाता है कि जैसे मेङ् का माङ् बन गया अर्थात् अनुबन्ध के हीने से भी एजन्तव की हानि नहीं होती। जैसे कि मेङ् में (ङ्) अनुबन्ध के बने रहतेही एच् निमित्त आकारादेश होगया इससेयह परिभाषा स्वार्थमें चरितार्थ हुई और अन्यत फल यह है कि दैपधातु का भी अनुबन्ध के वर्त्तमानसमय ही में एजन्तमान कर आकारादेश होजाताहै फिर अदात् निषेध के प्रवन्त होने से घुरं जा का प्रतिषिध हो कर (अवदातं सुखम्) प्रयेश सिंब होताहै ॥ ६॥

अब अनुबन्धों के एकान्तपत्त में यह भी दोष आता है कि (अण्) और (क्) प्रत्यय में (ण्,क्) अनुबन्धों के लगे होने से भित्ररूप वाले समभे जावें फिर सरूप प्रत्यय नित्य बाधक होते हैं अर्थात् अपवाद विषय में उत्सर्ग की प्रवित्त नहीं होती यह बात नहीं बनेगी इस से (गोद:, कम्बलद:) यहां (अण्) का अपवाद (क) प्रत्यय हो जाता है इस अपवाद के विषय में जित्सर्ग अण् भी होना चाहिये इसलिये ज्ञापकसिंड यह परिभाषों है।

#### 

जिन में अनुबन्धमात्र का भेद हो, वे भिनक्ष्यवाले असक्ष्य नहीं कहाते। (ददातिद्धात्वीविभाषा) इस सूत्र में विभाषा ग्रहण इसिल्ये है कि ( ग्र ) प्रत्यय के पत्त में आकारान्त से विहित उत्सर्ग क्ष्य (ण) प्रत्यय भी होजावे और (अण्, का) प्रत्यय के समान (ण, ग्र, प्रत्यय भी अनुबन्ध से असक्ष्य और अनुबन्ध रहित सक्ष्य ही हैं किर असक्ष्य प्रत्ययों में तो ( वाऽसक्ष्योऽस्त्रियाम् ) इस परिभाषा सूत्र से उत्सर्गीपवाद विकल्प होही जाता किर विभाषाग्रहण व्यर्थ होकर यह जनाता है अनुबन्धमात्रभेद के होने से असाक्ष्य नहीं होता अर्थात् ( ण, ग्र ) प्रत्यय असक्ष्य नहीं हैं कि जो (वाऽसक्ष्य॰) परिभाषा से विभाषा होजावे इस से विभाषा ग्रहण स्वार्थ में चिरतार्थ और अन्यत फल यह है कि इसी से ( गोदः, कम्बल्दः ) यहां (क) अपवाद के विषय में (अण्) उत्सर्ग भी नहीं होता। ७ ॥

अब संज्ञा दे। प्रकार की होती है एक तो जो वाच्यवाचक संकेत से किन्हीं विशेष प्रयोजनों के लिये किसी का जुछ नाम रख लेना उस को कित्रम हंजा कह ते हैं और जो प्रकृति प्रत्यय के योग से यौगिक अर्थ होता है उस को अकित्रम संज्ञा कहते हैं। सो लौकिक व्यवहारों में तो यही रीति है कि जहां कित्रम और अकित्रम दोनों संज्ञाओं का सम्भव हो वहां कित्रम संज्ञा लौ जावे अकित्रम नहीं। यथा (केनिच दुत्तं गोपालक मानयेति) जेसे किसी ने कहा कि गोपालक को लेखा एक तो यहां गोपालक किसी निज मनुष्य का नाम है। और दूसरा जो कोई गौशों का पालन कर उसको गोपाल कहते हैं तो यह अर्थ किसी निज के साथ नहीं है। फिर इस कित्रम संज्ञा वाले निज गोपालक का ही यहण होता है ऐसे अब व्याकरण में जहां कित्रम अकृतिम दोनों संज्ञाओं का सम्भव है जैसे धातु, प्रातिपदिक, बहुतीहि, तत्युष्य, वृद्धि, गुण, सवर्ण, सम्प्रसारण, नदी इत्यादि अन्दीम कित्रम संज्ञा का यहण हो वा अकित्रम का इसलिये यह परिभाषा है।

#### ८-क्रिमाक्रत्रिमयोः क्रिमे कार्यसम्प्रत्ययः॥ अ ० ॥ १ । २ ३ ॥

जहां कि विम श्रीर श्रक्तिम दोनों संज्ञाश्रीमें कार्य होना सक्षव हो वहां कृ विम संज्ञा में कार्य होना निश्चित रहे श्रक्तविममें नहीं इस से व्याकरणमें भी धात श्रादि कि जिम दें संज्ञाशों से कार्य होने चाहिये सुवर्ष श्रादि धातु संज्ञक से नहीं ॥८॥ श्रव इस कि तम परिभाषा के होने से दोष श्राते हैं कि जहां कि तिमशंता के लेने से कुछ प्रयोजन सिंद नहीं होता जैसे (कर्त्तरि कर्मश्रातिहारे) इस स्व में जो कि तम कर्मसंत्रा का ग्रहण होने तो (देवदत्तस्य धान्धं व्यतिल्ति) यहां कर्त्ता की ईिप्सततम धान्य कर्म के होने से श्रात्मनेपद होना चाहिये वह ग्रहां इप्ट नहीं है इसलिये यह परिभाषा है ॥

#### ९-उभयगितिरिह भवति ॥ अ०॥ १। १।२३॥

इस व्याकरण शास्त्र में दोनें। प्रकार का बोध होता है अर्थात् कहीं कृतिम श्रीर कहीं अक्तिम का भी शहण होता है जैसे (कर्मण हितीया) यहां क्रतिम कर्मसंज्ञा श्रीर (कर्मार कर्मव्यितहार) क्रषीवला व्यितलुनते। यहां श्रक्तिम क्रिया-रूप कर्म का गहण है इसलिये (देवदत्तस्य धान्यं व्यितलुनन्ति) यहां श्रकृतिम कर्म के होने से (श्राक्षनेपद) नहीं होता तथा (कर्मु करण्योस्त्रतीया) देवदत्तीन ग्रामा गम्यते, रथेन गक्कित। यहां क्रिम करण्यं श्रीर (श्रव्दवेरकलहाः अक्रावमेघेभ्यः करणे) शब्दं करोति शब्दायते। यहां श्रक्तिम करणसंज्ञा लीनाती है इत्यादि श्रनेक प्रयोजन हैं ॥ ८॥

( श्रयोता, गयिता ) इत्यादि प्रयोगों में इङ् श्रीर शीङ् धातु को गुणि निषेध होना चाहिये क्योंकि श्रनुवन्धों के एकान्तपचमें दीनों धातु ङित् हैं श्रीर श्रनेकान्तपच में श्रनुवन्ध एथक् भी हैं इस में गुणिनिषध कार्य श्रीर इगन्त कार्यों है ॥

### १०-कार्यमनुभवन् हि कार्यो निमित्तत्वेननाश्रीयते ॥

कार्य करते इए कार्यो का निमित्तगुण से आश्रय नहीं किया जाता है अर्थात् जिसके आश्रय से कार्य होता हो वही उसका निमित्त कार्यो होताहै जैसे जिल का निमित्त इगन्त नहीं कि जो वह डिल्व इगन्त से उत्पब हुआ हो जो डिल् का निमित्त इगन्त कार्योहोता तो अवश्य गुण का निषेध हो जाता ( खण्डिला कियतिरि॰) इसस्त्रमें (शीड्) धातुको गुणपठन चापक सेयह परिभाषा निकली है। तथा सवन्त यङन्त की कहा दिल्ज गुँधातु के नुभाग के हि जाता है क्यों किसन का निमित्त जगुँधातु है ( जगुँन विषति' जगुँन विषति ) इत्यादि॥१०॥

( प्रिणिदापयित, प्रिणिधापयित ) इत्यादिप्रयोगों में (दा, धा) रूप को कड़ी हुई इसंज्ञा पुगन्छ (दाप, धाप,) की न प्राप्त होने से इसंज्ञक धातुर्थों के परे(प्र) उपसर्गसे उत्तर नि के नकार को गल नहोना चाहिये इसलियेयह परिभाषा की गई है।

# 3 १ - अर्थवत आगमस्तद्गुणीभूतोऽर्थवद्यहणेन गृह्यते ॥ अ० १ । १ । २० ॥

को अर्थवान् प्रकृति श्रादिको टित् कित् श्रीर मित् श्रागम होते हैं वे उन्हीं प्रकृति श्रादि के सक्ष्मभूत होने से उन्हों के ग्रहण से ग्रहण किये जाते हैं श्रण्यंत् वे पुक् श्रादि श्रागम प्रकृति श्रादि से पृथक् स्वतन्त्र नहीं समभ्ये जाते इस से(प्रणि-दापयित)श्रादि में पुगन्त की भी घुसं ज्ञा के होजाने से खल श्रादि कार्य होजाते हैं तथा ( सर्वेषाम् ) इत्यादि प्रयोगों में भी सुहादि श्रागमों के तद्गुणीभूत होने से (साम्)को भलादि सुपं मानकर एकारादेश हो हो जाता है इसी प्रकार लोक में भी किसी प्राणी का कोई श्रद्ध श्रिक होजाव तो वह उसी के ग्रहण से ग्रहण किया जाता है ॥११॥

श्रव (पाद: पत्) इस स्त्र से जो पाद शब्द की (पत्) श्रादेश कहा है यहां तदन्तिविध परिभाषा के श्राश्रय से हिपात्, त्रिपात्) शब्दों की भी भसं हा में (पत्) श्रादेश होता है उस पत् श्रादेश के श्रनेकाल् होने से हिपात् त्रिपात् संपूर्ण के स्थान में प्राप्त है सो जो संपूर्ण के स्थान में होवे तो (हिपद: पश्च, त्रिपद: पश्च) श्रव्यादि प्रयोग न बन सकें इस लिये यह परिभाषा कही है ॥

### १२-निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्ति ॥ अ० ६ । ४ । १३०॥

षष्ठी विभित्त से दिखाये हुए खानी के खान में प्राप्त जो प्रथमानिर्देश आदेश वह निर्द्धिश्यमान अर्थात् सूत्रकार वा वार्त्तिकार ने जितने खानी का निर्देश किया हो उसी के खान में हो अर्थात् तदन्तिविधि से जो पूर्वपद वा अन्य उसके सहय कोई आजावि तो उस सब के खान में न हो। इस से हिपात् यब्दमें पाद-मात्र की पत् आदेश हो जाता है (हि, त्रि) आदि बच जाते हैं इसी से(हिपद: प्रथा) इत्यादि प्रयोग बन जाते हैं ॥ १२॥

यब (चेता, स्तीता) इन प्रयोगों में (स्थानेऽन्तरतमः) इस सूत्र से प्रमाणक्षत प्रान्तर्य मार्ने तो चुस्र इकार उकारके स्थान में अकार गुण प्राप्त है इससे अभीष्ट प्रयोगों की सिंखि नहीं होती इसलिये यह परिभाषा की है।

क्षं जो नागिय भीर महीजिदी चित भादि ननीन खीन इसपिरभाषा की (यदागमासदग्यी भूनासग्रहणेन गरसान्ते) इस प्रकार की खियते मानते भीर व्याख्यान भी करते हैं से। यह पा॰ महाभाष्य से विरुद्ध है, म इनभाष्य में यह परिभाग ऐसी कहीं नहीं खियी इसस्थिय इन खीगों का प्रमाद है।

### १३-यत्रानेकविधमान्तर्यं तत्र स्थानत एवान्तर्यं बलीयः॥ अर्थ १।१।५०॥

जहां किने का प्रकार का धर्यात् स्थानकत, अर्थकत, गुणकत धीर प्रमाणकत यह चार प्रकार का धान्तर्य प्राप्त हो वहां जो स्थान से आन्तर्य है वही बनवान् होता है इस से प्रमाणकत आन्तर्य के हट जाने से स्थानकत आन्तर्य के आध्यसे एकार श्रोकार गुण होकर (चेता,स्तोता) प्रयोग बन जाते हैं स्थानकत आदिके विशेष उदाहरण सन्धिविषय में लिख चुके हैं ॥ १३॥

(संख्याया अति ग्रदन्तयाः कन्) यहां ति श्रीर ग्रत् जिस के श्रन्त में ही उस से कन् प्रत्यय का निषेध किया है। सो (किति भः क्रीतम्, किति क्रम्) यहां भी त्यन्त से निषेध होना चाहिये श्रीर कन् प्रत्यय तो इष्ट ही है इस सिये यह परिभाषा है।

# १४-मर्थवद्यहणे नानर्थकस्य ॥ म० ५ । १ । २२ ॥

अर्थवान् के ग्रहण होने में अनर्थक ग्रन्थों का ग्रहण नहीं होता इससे ग्रह वान् (ति) ग्रन्थ के ग्रहण में निरर्थक डतिप्रत्ययान्त के ति का ग्रहण नहीं होता इस से (कतिकम्) ग्रहां कन् का निषेध नहीं हुआ। इसी प्रकार प्रशब्द से जढ़ के परे हिंदि कही है सो (प्र×जडवान्=प्रोडवान्) यहां जढ़ ग्रन्थ निरर्थक है इसलिये हिंदि नहीं होती इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं ॥ ४॥

अब अधैवद्ग्रहणपरिभाषा के होने से भी ( अमहान् महान् संपती महद्भूत• यन्द्रमा: ) इस प्रयोग में महत् ग्रव्द की आकारादेग होना चाहिये और आतके होने से अनिष्टसिद्धि प्राप्त है इसिखये यह परिभाषा है।

# १५-गौणमुख्ययोर्मुख्ये कार्यसंत्रत्ययः॥ अ० ६। ३। १६॥

जो गुणों से प्राप्त होने वह (गीण) और जो गुणों से प्राप्त होने वह (मुख्य) कहाता है इस गीण से प्राप्तऔर मुख्य दोने। में एककाल में एककार्य प्राप्त होतो मुख्य में
कार्य होने और गीण में नहीं इससे (महद्भृतयन्द्रमाः) यहां आकारादेश नहीं
होता क्यों कि यहां महत् ग्रव्द अभूततद्वाव अर्थ में मुख्य और चन्द्रमा के साथ
समानाधिकरण में गीण विशेषण है इसी प्रकार (अगीः, गीःसंपद्यत, गोभवत् )
यहां रिवप्रत्ययान्त गो ग्रव्द निपातसंज्ञक है परन्तु मुख्य श्रोकारान्त निपात नहीं
इसलिये (श्रोत्) सूत्र से प्रयह्यसंज्ञा नहीं होती इत्यादि श्रनेक प्रयोजन हैं ॥ १५ ॥

चर्यवान् के ग्रहण में अनर्थक का ग्रहण नहीं होता यह कह तुके हैं सो (राजा) राजन् ग्रन्थ में किन् प्रत्यय का अन् अर्थवान् है इसिलये अनन्त के अकार का लोपहोना ठीक है और (साम्ता) यहां सामन् ग्रन्थ में मिनन् प्रत्यय का मन् अर्थवान् और अन् अनर्थक है इस समाधान के लिये यह परिभाषा है ॥

#### १६-अनिनस्मन्यहणान्यर्थवता चानर्थकेन च तदन्तविधिं प्रयोजयन्ति॥ अ०१। १। ७२॥

भन्, इन्, अस्, मन् ये जिन स्वों में यहण हैं वहां अर्थवान् और अनर्थक दोनों से तदन्ति छि होता है। अन् में तो अर्थवान् और अनर्थक दोनों के उदाहरण दे दिये। इन् (देखी) यहां इनि प्रत्यय के अर्थवान् इनन्त को दीर्घ और (वाग्मी) यहां अर्थवान् (असन्) प्रत्यय के अस् को दीर्घ और (पीतवाः) यहां पीत पूर्वक (वस्) धातु से किप् हुआ है सो वस् में अनर्थक अस् को दीर्घ होता है। मन् (सहुशम्म यस्याः सा सुगर्मा) यहां तो अर्थवान् मनन्त से डीप् का निषेध है और (सुप्रियमा) यहां इमनिच् प्रत्यय का इमन् अर्थवान् और मन् भाग निर्धक को भी डीप् का निषेध होता ही है ॥ १६॥

श्रीर श्रागेएक परिभाषा लिखें गे कि समीप स्थ का विधान वा निषेध होता है इस में यह दोष श्राता है कि जैसे (लिङ्सिचावाक नेप देषु) इस सूत्र की अनुहित्ति (ज्य) इस में श्राती है। सी जो समीप स्थ के विधि निषेध का नियम है तो श्राक्ष नेपद की श्रनुहित्ति श्राक्ष नेपद की श्रपेचा में (लिङ्, सिच्) दूर हैं श्रीर (लिङ्, सिच्) की श्रनुहित्त के विना कार्यसिंख नहीं हो सकती इसलिये यह वद्यमाण परिभाषा है।

#### ९७-एकयोगनिर्दिष्टानां सह वा प्रवृत्तिः सह वा निवृत्तिः॥

जो एक सूत्र में निर्देश किये पद हैं उन की अन्य मुत्रें। में एक साथ प्रहित्त और एक साथ निहित्त हो जातो है इस से ( उप ) सूत्र में खिड़ सिच् की भी अनुहित्त आ जाती है। इसी प्रकार अन्यत्र बहुत स्थलों के सूत्र वार्त्तिकों में यह रीति दीख पड़ती है कि जैसे कहीं दो पदों की अनुहित्त आती है उन में से जब एक को छोड़ना होता है तब दितीय पद को फिर के पढ़ते हैं तो यही प्रयोजन है कि उन दोनों पदों की अनुहित्त एक साथ ही चलती है उस में से एक को छोड़ के दूसरे पद की अनुहित्त नहीं जा सकती। १०॥

श्रव इस पूर्व परिभाषा के होने में यह दोष है कि ( अलुगुत्तरपरे ) इस सब सूत्र का अधिकार अलग है उस में अलुक् अधिकार तो आनङ् विधान से पूर्व २ हो रहता है फिर उत्तर पदाधिकार पाद पर्यान्त को जाने इसलिये यह परिभाषा है।

# १८-एकवोगनिर्दिष्टानामप्येकदेशानुवृत्तिर्भवति ॥ अ०

एक स्व में एथक पठित पदीं में से भी कहीं एकरेश की अनुविक्त होती है इस से उत्तरपदाधिकार का पादपर्यन्त जाना सिंद हो गया। तथा (दामहाय-नान्ताच) यहां पूर्व सूत्र से संख्या की अनुवित्त आती है और अव्यय की नहीं और (पद्यात्तिः) इस सूत्र में पूर्व सूत्र से मूलशब्द की अनुवित्त आ जाती है पाक की नहीं आती इत्यादि॥ १८॥

( अणुद्सिवर्णस्य चाप्रत्ययः ) यहां प्रत्ययग्रहण से सवर्ण का निर्धध किया है इस का यही प्रयोजन है कि (सनागंसिभच डः) इ शदि में उ शदिप्रत्यय अपने सवर्णोदी है जादि के ग्राहक न हों सो जब स्ती प्रत्यय को छोड़ के अन्यदी घ प्रत्यय से किसी अर्थ की प्रतीति ही नहीं होती तो दी घप्रत्यय नहीं हो सकता इस लिये प्रत्ययग्रहण के व्यर्थ होने से यह ज्ञापक होता है कि इस सूत्र में यौगिक प्रत्यय का निषेध है ( प्रतीयते विधीयते भाव्यतेऽने गाऽसी प्रत्ययः, न प्रत्ययोऽप्रत्ययः ) इसी व्याख्यान से यह परिभाषा निकली है ॥

#### १९-भाव्यमानेन सवर्णानां यहएन्।। अ० १ । १ । ६९ ॥

जो विधान किया जाता है उस से सवर्णी का ग्रहण नहीं होता जैसे (त्यदान्दीनामः) यहां अकार का विधान किया है उस से दोष सवर्णी का ग्रहण नहीं होता ग्रीर(ज्यादादीयसः) यहां देयसन् प्रत्यय के देकार को आकारादेश न कहते किन्तु अकार कहते तो सवर्णग्रहण से दीर्ष हो हो जाता फिर निश्चित हुआ कि यहां भी पूर्ववत् भाव्यमान अकार सवर्णग्रही नहीं हो सकता इस लिये दीर्ष कहा इत्यादि ॥ ८॥

यदि भाव्यमान से सवणीं का ग्रहण नहीं होता तो (दिव उत्, ऋत उत्) इन सूत्रों में भाव्यमान उकार को तपर करना व्यर्थ है। क्यों कि तपर करने का ग्रही प्रयोजन है कि इकार तत्काल का ग्राहक हो अपने सवणीं का ग्रहण न करे फिर (अणुदित्०) परिभाषां से सवणग्रहण तो प्राप्त ही नहीं उकार तपरक्यों पढ़ा इस लिये यह परिभाषा है ॥

#### • २०-भवत्युकारेण भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणम्॥ अ०६।

#### 9 1 964 11

भाव्यमान उकार से सवणीं का ग्रहण हीता है इस से पूर्वीत उकार में तपर सार्थक हुआ और अन्यत्र फल यहहै कि (अद्सेष्डसेद्दियः)यहां भाव्यमान हुन्व डकार सवणीं का ग्राही होता है तभी (श्रम्भ्याम्) श्रादि में दीर्घ जकारादेग हुआ। १०॥

(गविहितं,गोहितम्) यहां समास में चतुर्ध्यं कवचन प्रत्यय का लक् किये पौक्टे (प्रत्ययलोपे॰) सूत्र से प्रत्ययलचण कार्य मानें ते। (गो) प्रज्य के श्रोकार की श्रवादेश प्राप्त है इसलिये यह परिभाषा है ॥

#### २१--वर्णाश्रये नास्ति प्रत्ययलक्षणम् ॥

वर्ण के आयय से जो कार्य कत्त्रेय हो तो प्रत्ययलचण न हो अर्थात् उस प्रत्यय की मान के वह कार्य न होवे इसलिये अव्की मान के अवादेश नहीं होता इत्यादि॥ २१ ॥

(ग्रत: क्र कि मिनंस॰) इस सूत्र में नंस ग्रब्द का पाठ व्यर्थ है क्यों कि उणादि में (क्रमे: सः) इस सूत्र से कम् धातु का कंस ग्रब्द बना है कम् धातु के सामान्य प्रयोगों के ग्रहण में कंस ग्रब्द का भी ग्रहण होजाता फिर कंस ग्रब्द क्यों पढ़ा इस लिये यह परिभाषा है।

#### २२-उणादयोऽव्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि ॥ ५० १। १।६ १॥

उणादि प्रातिपदिक अञ्चलक अर्थात् उन का सबैत प्रकृति, प्रत्यय, कारक आदि से यौगिक यथार्थ अर्थ नहीं लगता अर्थात् उणादि प्रन्द बहुधा कृदि होते हैं इसिलिये (अतः क्षकिमकंस॰) सूत्र में कंस यहण सार्थक है। इसी प्रकार (प्रत्ययस्य लुक्॰) इस सूत्र से (पर्याच्य) प्रन्द का लुक् कहा हुआ उकार प्रत्यय होने से भी अञ्चलपत्रपत्त मान के पर्य प्रन्द के उकार का लुक् नहीं होता। इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं। २२॥

(देवदत्ति की विति) इत्यादि प्रयोगों में देवदत्त आदि प्रव्हों की सकत्त के धातुसंज्ञा आदि कार्य प्राप्त हैं सी क्यों नहीं होते । जो देवदत्त के सहित सब वाक्य की धातुसंज्ञा होजावे ते। (सुपो धातु॰) इस सूत्र से जो देवदत्त के आगे विभक्ति है उस का लुक् प्राप्त होवे इसलिये यह परिभाषा है ॥

#### २३-प्रत्ययग्रहणे यस्मात्स प्रत्ययो विहितस्तदादेस्तदन्तस्य चः ग्रहणं भवति ॥अ० १। ४ । १३ ॥

जिस से जो प्रत्यय विधान किया हो वह जिस के आदि वा अन्त में हो उसो का यहण हो और जो उस वाक्य में प्रत्यय विधि से पद एथक ही उस का सामान्य कार्यों में यहण न हो। इस से सक्रत्वकी धातुसंज्ञा में देवदृत्त का यहण न हुआ ते। विभिन्ति का लुक् भो बचगया इसी प्रकार (देवदृत्ती गाग्यः) यहां समुद्राय की प्रातिप दिक संज्ञा हो ते। मध्य विभिन्तिका लुक् हो जावे तथा (ऋदस्य राजः पुक्षः) इस समुद्राय की समाससंज्ञा हो ते। मध्य विभिन्तियों का लुक् प्राप्त होने इत्यादि इस परिभाषा के अनेक प्रयोजन हैं ॥ २३॥

(येन विधिस्तदन्तस्य) इस परिभाषा सूत्र से (इषत्तीर्णा, परिषत्तीर्णा) इत्यादि प्रयोगों में (रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः) इस सूत्र से इषद् परिषद् दकारान्त यन्दों से परे धातु के तकारकी अनिष्ट नकारादेश गाम है इस लिये यह परि-भाषाहै ॥

#### २४-प्रत्ययग्रहणे चापञ्चम्याः ॥ अ० १ । १ । ७२ ॥

जिन सूत्रों में प्रत्ययग्रहण से कार्य होते हैं वहां पञ्चम्यन्त से पर वह कार्य न हो अर्थात् पंचम्यन्त से पर प्रत्ययग्रहण में तदन्तविधि न होवे इस से (परिषक्तीणीं) आदि में धातु के तकार के। नकार आदेश नहीं होता इत्यादि ॥ २४ ॥ कुमारीगैरितरा। इत्यादि प्रयोगें में तदन्तविधि मानें ते। कुमारी शब्द के। भी दूख प्राप्त है इसलिये यह परिभाषा है ॥

# २५-उत्तरपदाधिकारे प्रत्ययग्रहणे रूपग्रहणं द्रष्टव्यम् ॥ग्र०

(अनुगुत्तरपदे) जो षष्ठाऽध्याय के खतीय पाद में प्रत्ययनिमित्त कार्य है वहां खरूप का यहण होना चाहिये अर्थात् तदन्तिविधि न हो इस से (कुमारीगीदितरा) यहां कुमारी यव्द की ह्ल नहीं होता और रूपयहण से यह भी प्रयोजन है कि (हृदयस्य हृ लेखयदण्लासेषु) जो इस स्व में (२३) वीं परिभाषा के अनुकूल (यत्) और (अण्) प्रत्यय जिस से विहित हों उस उत्तरपद के परे पूर्व की कार्य होजावे सी इष्ट नहीं है। क्यां कि जो तदन्तिविधि होता केवल हृदय प्रव्द से (हृद्यम्, हार्दम्) प्रयोग नहीं वने इस में लेखग्रहण ज्ञापक है कि अणन्त उत्तरपद का ग्रहण होती लेख ग्रव्द (अण्) प्रत्ययानत पृथम् ग्रहण व्यर्थ है। इस से यह निश्चत हुन्ना कि इस उत्तरपदाधिकार के प्रत्ययान्तिकार्यविधायक सूत्रों में तदन्त्विधि नहीं होती ॥ २५॥

• (प्रत्ययग्रहणें ) इस २३ यो परिभाषासे ( व्यङ: संप्रसारणं पुत्रपत्यो स्तत्पुरुषे ) यहां तत्पुरुष में (प्रत ) श्रीर (पित ) उत्तरपदों के परे (व्यङ्)की संप्रसारण कहा है तो (व्यङ्)का जो श्रादि वा व्यङ्गत को कार्य होगा । इस से (कारी वगम्ध्याया: पुत्र: कारी वगन्धी पुत्र:, कारी वगन्धी पित:, वाराही पुत्र:, वाराही पित: ) इत्यादि प्रयोग तो सिंद हो जावें गे परन्तु (परमकारी वगन्धी पुत्र:, परमकारी वगन्धी पितः) इत्यादि प्रयोग नहीं सिंद हों गे क्यों कि जिस ( कारी वगन्धि ) शब्द से ( व्यङ् ) प्रत्यय विहित है तो वही जिस के श्रादि में हो ऐसे (व्यङ्) का ग्रहण हो सकता है श्रीर परम के सहित ग्रहण नहीं हो सकता इस लिये यह परिभाषा है ॥

#### २६ — अस्त्रीप्रत्ययेनानुपसर्जनेन ॥ अ० ६ । १ । १३ ॥

(तदादिग्रहणपित्भाषा) स्तीप्रत्यय श्रीर उपसर्जन की छोड़ के प्रवृक्त होबे इस से सामान्य स्त्रीप्रत्यय (परमकारीषगन्धीप्रतः) इत्यादि में तदादि ग्रहण के दोष से संप्रसारण का निषेध नहीं होता श्रीर (कारीषगन्ध्यमितकान्ते। (तिकारी पगन्ध्यः, श्रीतकारीषगन्ध्यस्य पुत्रः श्रीतकारीषगन्ध्यस्तः) यहां व्यङ्गत स्त्रीप्रत्यय उपसर्जन श्रूष्टां सं श्रूप्रधान हे इसलिये संप्रसारण नहीं होता इत्यादि॥२६॥ (सिङ्ग्नं पदम्) इस सूत्र में श्रूप्रधान हे इसलिये संप्रसारण नहीं होता इत्यादि॥२६॥ (सिङ्ग्नं पदम्) इस सूत्र में श्रूप्रताहण व्यर्थ हे क्योंकि जो (स्प्तिङ्ग्नंपदम्) ऐसा सूत्र करते तो तद्ग्तविधिपरिभाषा सेश्चन की उपलब्धि से (सबन्त, तिङ्ग्न) की पदसंत्रा हो हो जाती फिर श्रूप्रतग्रहण व्यर्थ हो कर इस परिभाषा का ज्ञापक है॥

## २७—संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तविधिर्न भवति ॥ अ० १।

#### 813811

प्रत्ययों की संज्ञा करने में तदन्तिविध नहीं होती। इस से अन्तग्रहण सार्थक होना तो खार्थ में चितार्थ है और अन्यत्र फल यह है कि (तरममपी घः) यहां (तरप्तमप्) प्रत्ययान्त की (घ) संज्ञा नहीं होती जो तरप् प्रत्ययान्त की (घ) संज्ञा होजाने ते। (कुमारीगीरितरा) यहां घसंज्ञक के परे कुमारी प्रव्द की हुन्च हो जाने से। इस परिभाषा से नहीं होता। और (कुल्लाहितसमासाध) यहां कल्लाहित प्रत्ययों में अन्तग्रहण नहीं किया और प्रातिपदिकसंज्ञा के होने से तदन्तिविध भी नहीं हो सकती इसलिये कल्लाहत में अर्थवान् की अनुहल्लिकाने से कहन श्रीर तिहतान्त ही अर्थवान् होते हैं केवल (कत्, तिहत) नहीं क्योंकि (न केवला प्रकृति:प्रयोक्तव्या न च केवलप्रत्ययः) इस महाभाष्य के

प्रमाण से प्रत्ययान्त हो सर्थवान् होता है। और ( बहुच् ) प्रत्यय प्रातिपदिक से नहीं होता किन्तु स्वन्त से पूर्व बहुच् कहा है बहुच् प्रत्यय के सहित को समुद्राय है वहां प्रातिपदिक संज्ञा होने की कुछ आवश्यकता नहीं है जैसे ( बहुपटव: )यहां बहुच् के होने से पहिले हो अथवा पटु प्रन्द की प्रातिपदिक संज्ञा तो सिंह हो है। फिर बहुच् प्रत्यय की विवसा में जिस विभक्ति और वचन का प्रयोग करना हो छस की रख के बहुच् प्रत्यय लाना चाहिये जैसे (पटु, जस्) इस सुवन्त के पूर्व बहुच् आकर (बहुपटव:) प्रयोग सिंह हो गया। इसी प्रकार अन्य प्रयोगों में जान लेना चाहिये और (सर्वक:) (विश्वकः) इत्यादि में जो अकच् प्रत्यय मध्य में होता है उस की आगे परिभाषा लिखी है कि (तरेक देश सूत म्तर्य हणेन गट होते) (सर्व प्रातिपदिक के एक देश के मध्य में आया अकच् उसी प्रातिपदिक के एक देश के मध्य में आया अकच् उसी प्रातिपदिक के यहण किया जाता है।) २०।।

(२३) वी परिभाषा के होने में ये भी दोष हैं कि (अवतमे नक्क लिखतं त एतत्) यहां त प्रत्यान्त स्थित शब्द के साथ समस्यन्त का समास कहा है सो गतिसंच्रक अब शब्द के सिहत समस्यन्त और कर्नुकारकवाची नक्क शब्द के सिहत तान्त कदनत स्थित शब्द है इस कारण समास नहीं प्राप्त है इसिलये यह परिभाषा है।

## २८-कृद्यहणे गतिकारकपूर्वस्यापि यहणं भवति ॥ अ० १।१३॥

जहां कत्प्रत्यय ने यहण में कार्य हो वहां उस कदन्त के पूर्व गितसंज्ञक श्रीर कारक हो तो भी वह कार्य हो जावे। इस से गितसंज्ञक श्रव श्रीर कारक नकुल के होने से भी समास हो जाता है, तथा सांक्टिनम् यहां (इनुण्) कत्प्रत्ययान्त से (श्रण्) तिहत होता है सो जो (क्टित्) ग्रव्द से करें तो उसी के श्रादि के। हिंद होवे इस परिभाषा से गितसंज्ञक (सम्) के सिहतके (श्रण्)के होने से (सम्) के सकार के। हिंद होती है इत्यादि श्रनेक प्रयोजन हैं (गितर-नन्तरः) इस सूत्र में (श्रनन्तर) ग्रहण इस परिभाषा के होने में ज्ञापक है।

(येन विधिम्तदन्तस्य) इस परिभाषास्त्र में सामान्य करके तदन्तविधिकही है विशेषविषय में उस का अपवादक्प वच्चमाण परिभाषा है ॥

#### २९--पदाङ्गाधिकारे तस्य तदन्तस्य च ॥ ३०१। १। ७२॥

उत्तरपदाधिकार अर्थात् षष्ठाध्याय के त्रतीयपाद में और अङ्गाधिकार में जिस की कार्य्यविधान हो वा जिस के आश्रय हो उस का और वह जिस के भन्त में को उन दोनों का यक्ष कोता है जैसे (इष्टकेषोकामालानां चिततूलभारिषु) इस स्वमें (इष्टकचितं चिन्वौत) यक्षां उसी इष्टका ग्रन्थ को दूल ग्रीर (पक्षेष्टकचितं चिन्वौत) यक्षां उसी इष्टका ग्रन्थ को दूल ग्रीर (पक्षेष्टकचितं चिन्वौत) यक्षां तदन्त को भी दृश्वकोता है (इषीकतूलेन, मुद्धिषोकतूलेन, माल-भारिषौकन्या, उत्पलमालभारिषौकन्या) यक्षां भी इषीका ग्रीर माला शब्द के। दोनों प्रकार दृश्वकु ग्राहै। पङ्गाधिकारमें (सान्तमहतः संयोगस्य) मक्षान् यक्षां उसी महत् शब्द की उपधा को दीर्ष भीर (परममहान्) यहां तदन्त को भी होता है इत्यादि भनेक उदाहरण महाभाष्य में लिखे हैं। १८॥

( एकाची है प्रथमस्य ) यहां अनेकाच् धात के प्रथम एकाच् अवयव को दिल होता है जैसे ( जजागार ) यहां जा भाग को दिल हुआ है । जो केवल एकाच् धातु है उसमें प्रथम एकाच् अवयव कहां है जिस को दिल हो जैसे ( पपाच, प्रयाज) द्रलादि । तथा( एकाच् ) प्रब्द में भी बहुब्रोहि समास है कि एक अच् जिस में हो अर्थात् अन्य एक वा अधिक छल् हों वह (एकाच्) अवयव कहाता है। सो जहां केवल एक हो अब् धातु है जैसे ( द्रयाय, आर ) यहां ( द्र, कर ) धातुओं को दिल्व की हो सके द्रस्तिये यह परिभाषा है ॥

### ३०-व्यपदेशिवदेकिस्मन्॥ अ० १ । १ । २१ ॥

सत् निमित्त के होने से मुख्य जिस का व्यपदेश (व्यवहार) हो वह व्यपदेशी काहाता है और एक वह है जिस के व्यवहार का कोई सहाधी कारण नहीं उसएक में व्यवदेशी के तुल्य कार्य हीता है इस से (एकाच्) धातु (पपाच) आदि में दिल श्रीर केवल एक ही अवधातु (इयाय, आर) आदि में भी दिवेचन हो जाता है। क्यों कि एकाच् और एक ही अवधातु की अपचा में अने काच् व्यपदेशी है तहत् कार्य मानने से सबस दिल हो जाता है (आदेश प्रत्यययोः) इस सुत्र में प्रत्यय के अवयव शकार को मूर्वन्य कहा है सो (कि रिव्यित) आदि में तो हो हो जाता है। श्रीर (स देवान् यचत् ) यहां यचत् किया में केवल सिप् विवरण का सकारमात प्रत्यय है उस को (व्यपदेशिवज्ञाव) मान के मूर्वन्य होता है। इत्यादि अने क प्रयोजन हैं। लोक में भी यह व्यवहार होता है कि किसी के बहुत पुत्र हैं वहां तो क्यें अध्यम और कि का व्यवहार बनता है और जिस का एक हो पुत्र हैतो वहां उसी में क्यें ह मध्यम और कि का व्यवहार होता है कि किसी के वहत पुत्र हैं वहां तो क्यें ह मध्यम और कि का व्यवहार बनता है और जिस का एक हो पुत्र हैतो वहां उसी में क्यें ह मध्यम और कि का व्यवहार होता है कि किसी में न्यें ह मध्यम और कि का व्यवहार होता है से शि के श

तिष्ठत में जैसे नड़ादि, गर्गादि और शिवादि इत्यादि प्रातिपरिकों से अपत्य प्रादि पर्थों में अण् श्रादि प्रत्यय कहे हैं सो उत्तमनड़ परमगर्ग और महाशिव आदिप्रातिपदिकों से तदन्तविधि में क्यों नहीं होते इसक्तिये यह परिभाषा है।

# ३१-महणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिः प्रतिषिध्यते ॥ प० ५।२।८७॥

प्रत्यय का यहण करने वाले प्रातिपदिक से तदम्तिविध नहीं होता इस-लिये (उत्तमनड़) और (परमगर्ग) आदि प्रातिपदिकी से (फक्) और (यज्) आदि प्रत्यय नहीं होते और इस परिभाषा के निकलने का जापक ( पूर्वादिनि:, सपू-वीच ) ये देानें। सूत्र हैं क्योंकि जो पूर्व प्रव्य से विधान किया इनि प्रत्यय तदम्त से भी हो जाता तो दितीय सूत्र व्यर्थ हो जाता फिर व्यर्थ होकर यह जापक होता है कि यहां तदन्तविध नहीं होता ॥ ३१ ॥ '

स्तान्त प्रातिपादि में से (ठक्) श्रीर दशान्त श्रादि प्रातिपदिकों से (इ) श्रादि प्रत्यय कर है हैं सो (३०) वीं परिभाषा से (व्यपदेशिवद्वाव ) मान कर केवल स्त्र श्रीर दश श्रादि से (ठक्) तथा (ड) श्रादि प्रत्यय कीं नहीं हो जाते इसिलये यह परिभाषा है ॥

## ३२-व्यपदेशिवद्भावोऽप्रातिपदिकेन॥ अ० १ । १ । ७२॥

व्यपदेशिवदाव की प्रष्टित प्रातिपदिकाधिकार को छोड़ के होती है। इसिलये केवल स्त्रमादि प्रव्यों के ठक मादि प्रत्ययनहीं होते और इस परिभाषा का चापक भी (पूर्वादिनि:,सपूर्वाच) ये दोनें। सूच हैं क्योंकि जो यहां व्यपदेशिवदाव हो। तातो (पूर्वान्तादिनि: ऐसा एक सूत्र कर देते तो सब काम सिंद हो जाता फिर एथक् र दो स्त्र करनेसे चात हुआ कि यहां व्यपदेशिवदाव नहीं होता ॥ ३२॥

( श्रवि प्रमुधातु ॰ ) यहां ( श्रियों, भुवों ) उदाहरणों में तो नेवल (श्रव्) के पर (इयङ्, उवङ्) होजाते हैं श्रीर (श्रियः, भुवः ) यहां (इयङ्, उवङ्) न होने चाहिये क्योंकि यहां नेवल ( श्रव् ) पर नहीं है इसलिये यह परिभाषा है।

# ३३-यस्मिन् विधिस्तदादावल्यहणे ॥ अ०१।१।७०॥

जिस प्रत्याहारकप पर विशेषण के श्राश्रय से विधि हो वह जिस के श्राहि में हो उस के पर वह कार्य होना चाहिये इस से श्रजादि प्रत्यय के परे (इयङ् उवङ्) होते हैं तो (श्रियः, श्रुवः) यहां श्रजादि [जस्] में भी दोष नहीं पाता। तथा [ श्रवश्यवात्र्यम्, श्रवश्यपात्र्यम् ] इत्यादि में [ वाक्तो यि प्रत्यये ] सूत्र से यकारादि प्रत्यय के परे वाक्तादेश हो जाता है (इको भल्) यहां भलादिसन् विया जाता है। इत्यादि इस परिभाषा के श्रनेक प्रयोजन हैं ॥३३॥

• (तिष्यपुनर्वस्वोनं चन्नम्दद्दे बहुवचनस्य दिवचनं नित्यम् ) इस सूत्र में बहुवचन-यहण न करते तो भी प्रयोजन सिंद हो जाता। क्यों कि एक (तिष्य) श्रीर दो (पुनर्वसु) इन तीन के होने से बहुवचन तो प्राप्त ही था फिर दिवचन के कहने से उसी बहुवचन की प्राप्ति में दिवचन हो जाता इस प्रकार बहुवचनग्रहण व्यर्थ हो कर शापक है कि (तिष्य, पुनर्वसु) में कहीं एकवचन भी होता है वहां एकवचन की दिवचन न हो इसलिये यह परिभाषा है।

### ३४-सर्वे। इन्हो विभाषैकवद्भवति ॥ अ० १।२।६३॥

दो वा अधिक कि हीं ग्रव्हों का दन्दसमास हो वह सब विकला करके एकव-चन होता है। इस से तिष्य पुनर्वस के एकवचनपत्त में दिवचन हो इसलिये बहुवचनस्थानी का ग्रहण है। तथा इसी परिभाषा से (घटपटम्, घटपटी, ईप-लोमक्लम्, माथोत्तरपद्व्यनुपदम्) इत्यादि में भी एकवचन सिंद्ध हो जाता है। समाहार दन्द्र सर्वत्र एक ही वचन होता है। और यह परिभाषा इतरेतर-दन्द्रसमासमें लगती है इसीसे इसके हदाहरण भीसब इतरेतरद्दम्द्र के दिये हैं। ३४॥

(व्यत्ययोब इलम्) इस से स्य श्रादि विकरणों का व्यत्यय होना सुत्रार्थ है। तथा (षष्ठी युक्त प्रकल्दिस वा) इस सुत्र से भी षष्ठी युक्त पति शब्द की विसंद्रा का वेद में विकल्प है इन दोनों में भाष्यकारने विभाग करके यह परिभाषा सिद्ध की है।

#### ३५-वाच्छन्दिस सर्वे विधयो भवन्ति ॥ अ० १।४। ९॥

वेद में सब कार्य विकल्प करके होते हैं जैसे (दिखणायाम्) इस सप्तम्यन्त की प्राप्ति में (दिखणायाः) ऐसा प्रयोग होता है । इत्यादि अनेकप्रयोजन हैं ॥३५॥

किसी वियाशों ने (अग्नी) ऐसा दिवचनान्त श्रन्थ उचारण कियाजी उसका कि इं अनुकरण करें कि (अग्नी इत्याह) तो यहां अनुकरण में साचात् दिवचन के न होने से जो प्रग्रद्यसंज्ञा न होवेतो इकार के साथ संधि होना चाहिये इस-लिये यह परिभाषा है।

### ३६-प्रकृतिवदनुकरणं भवति ॥ अ० ८। २। १६॥

जो अनुकरण किया जाता है वह प्रकृति के तुल्य होता है इस से ( ग्रम्नी ) हिवचनप्रकृति के तुल्य अनुकरणका मानके प्रयद्य हं ज्ञा होनेसे संधि नहीं होती। श्रीर एकवचन बहुवचन में तो संधि होता है (कुमार्य लृतक इत्याह) यहां (ऋतक) यह के अनुकरण (लृतक) के परे भी यणादेश होता है (हि: प्रचन्तिकत्याह) यहां

(शि: पचन्तु) शब्द के अनुकरण में भी अतिङ्से पर तिङ् पद निषात हो जाता है ! (अर्थवद्धातुरप्रत्ययः ) इस स्त्र में धातु का पर्यु दास प्रतिषेध माने कि धातु से अन्य अर्थवान् की प्रातिपदिक संज्ञा हो इस से चि आदि धातुओं के अनुकरण की प्रक्षतिवत् होने से खात्रय कार्य मान कर प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है फिर पंचमी विभक्ति के एक वचन में चिधातु की (इयङ्) आदेश वहीं प्राप्त है इस लिये धातु के अनुकरण की प्रक्षतिवत् मान के (इयङ्) आदेश भी हो जाता है इस से (चियो दीर्धात्, परी भुवोऽवज्ञाने, नेविशः) इत्यादि सब निर्देश ठीक बन जाते हैं। ३६॥

(भवत, पचतु) इत्यादि की पदसंज्ञा न होनी चाहिये क्यों कि तिङ्ग्त की पदसंज्ञा कही है यहां तो तिप् के दकार के। उकार हो जाने से तिङ् नहीं रहा इसलिये यह परिभाषा है।

#### ३७-एकदेशविकतमनन्यवद्भवति ॥ ४० ४। १। ८३॥

जिस किसी का एक अवयव विपरीत हो जावे तो वह अन्य नहीं हो जाता किन्तु वही बना रहता है। इससे इकार के स्थान में उकार हो जानेसे भी पद्संग्ना हो जाती है (प्राग्दीव्यतोऽण्) इस स्त्र से (दीव्यत्) प्रव्यप्रग्नत (प्राण्) प्रत्यय का अधिकार करते हैं और दीव्यत्यव्द कहीं नहीं है किन्तु (दीव्यति) प्रव्य है इस का एकदेश इकार के जाने से (दीव्यत्) रह जाता है इसी ज्ञापक से यह परिभाषा निकली है। लोक में भी किसी कुत्ते का कान वा पूंछ काट लिया जावे तो उस की घोड़ा वा गधा नहीं कहते किन्तु कुत्ता ही कहते हैं इत्यादि अनेक प्रशेषान हैं। ३०॥

(स्योनः) यहां (सितु) धातु से उणादि (न) प्रत्यय के पर वकार की (जठ्) होकर वकार की स्थानिवत् मानने से धातु के इकार की (सवूपधगुण) चौर उसी इकार की (यणादेश) दोनों प्राप्त हैं। इस में गुण पर श्रीर यणादेश (अन्तरङ्ग)है अब दोनों मेंसे कीनसा कार्य होना चाहिये इसलिये यहपरिभाषाहै।

## ३८-पूर्वपरनित्यान्तरङ्गाऽपवादानामुत्तरोतरं बलीयः॥

पूर्व से पर, पर से नित्य, नित्यसे जन्तरङ्ग और जन्तरङ्ग से जपवाद ये सब पूर्व रे से उत्तर रे बलवान् होते हैं। यह परिभाषा महाभाष्य के जिमायानुकृत है जर्थात् इसी प्रकार की कहीं नहीं लिखी। पूर्व से पर बलवान् होना यह विषय (विप्रतिषेश परं कार्यम्) इसी स्त्र का है जैसे (जित्र ) इस प्रव्ह से

स्मपत्याधिकार में ऋषिवाची होने, से(अण्) प्राप्त श्रीर ''इकारान्तव्यच्" होने से उक् प्राप्त है से पूर्व (श्रण्) की बाध के परिविह्नत (ढक्) होता है जैसे (श्रवेर पत्यम्, श्रावेयः) इत्यादि। भूधातु से लिट् लकार के णल् प्रत्ययके परे (भू×श्र) इस अवस्था में दिल, यणादेश, छवङ्, गुण, हिंद श्रीर वृक् श्रागम ये सब प्राप्त हैं (दिवंचन) नित्य होने, से पर यणादेश का बाधक हैं (छवङ्) अन्तरङ्ग होने से नित्य दिल का भी बाधक है श्रीर (उवङ्) का अपवाद (गुण्) गुण्प का अपवाद (हिंद ) श्रीर इन दोनों का अपवाद निरवकाश होने से (वृक्) हो जाता है। इसी प्रकार श्रन्य भी बहुत प्रयोगों में यह परिभाषा लगतीहैं (दुयूषित) यहां सन् प्रत्यय के परे (दिव्) धातु के वकार की जठ् किये पीछे दिवंचन श्रीर यणादेश दोनों प्राप्त हैं नित्य होने से दिवंचन होना चाहिये फिर नित्य दिवंचन से भी अन्ठरङ्ग होने से यणादेश प्रथम हो जाता है। इत्यादि ॥ ३८॥

(ईजतुः) यहां यज् धातु से (ग्रतुस्) प्रत्यय के परे दिल के। बाध के परल से (संप्रसारण) होता है फिर दिल होना चाहिये वा नहीं इसलिये यह परिभाषा है।

#### ३९-पुनः प्रसङ्गविज्ञानात् सिद्धम् ॥ अ० १ । २ । २ ॥

परत्व से वा अन्य किसी प्रकार से प्रथम बाधक कार्य हो जावे। फिर जो उसर्ग कार्यकी प्राप्ति हो तो उसर्ग भी हो जावे। इस से(यज्) धात की संप्रसा-रण किये पी हों भी दित्व हो जाता है। इसी प्रकार परत्व से(हि) के स्थान में तात ङ् आदेश होने से फिर हि की धिन होना चाहिये सो भी (तात ङ्) के निषेध-पत्त में (हि) की (धि) हो कर (भिन्धि) आदि प्रयोग वन जाते हैं इत्यादि भनेक प्रयोजन हैं॥ ३८॥

लोक में यह रीति है कि तुल्य अधिकारी दो खामिगां का एक मृत्य होता के तो वह आगे पीक दोनों के कार्य किया करता है परन्तु जो उस मृत्य के। दोनों खामी अनेक दिशाओं में एक काल में कार्य करने के लिये आजा दें तो उस समय जो वह किसी का विरोधी न हुआ चाहै तो दोनों के कार्य न कर क्योंकि एक की एककाल में दोदिशाओं में जाके दो कार्य करना असम्भव है किर जिस का पीक करेगा वही अपसव होगा, इसी प्रकार स्वीं में भी दोमें को बलवान होगा वह प्रथम हो जावे गा और जो दोनों तुल्यबल वाले हो गे तो एक दूसरे की हुटाने से लोक के तुल्यएक भी कार्य न होगा। जैसे स्वीलिङ्ग में वर्तमान (त्रि, चतुर) ग्रन्थ की सामान्य विभित्तियों में (तिस्, चतस्र) आदेश काई हैं और (त्रि) ग्रन्थ की (श्राम्) विभित्ता के परे (त्रय) आदेश भी कहा है

फिर (विप्रतिषेधे परं कार्यम्) इस स्त्र से पर विप्रतिषेध मान के प्रथम (तिसः) आदेश हो गया। फिर उस की स्थानिवत् मान के (त्रय) आदेश भी होना चा॰ हिये तो लोकवत् अनिष्ठप्रसङ्घ आजावे इसलिये यह परिभाषा है।

# १०-सरुद्गतौ वित्रतिपेधे यद् बाधितं तद् बाधितमेव ॥ अ०

एककाल में जब दो कार्यों की प्राप्त होती है तब विप्रतिषेध में पर का वार्य होकर फिर दूसरे पूर्व सूत्र का कार्य प्रवक्त नहीं हो सकता क्यों कि जो बा-धक हुआ से हुआ इस से फिर स्थानिवत् मान के(त्रय) आदेश नहीं होता इस कारण[तिस्णाम्] इत्यादि प्रयोग शुंड ठीक बन जाते हैं। और जो दूसरा कार्य भी परचात् प्राप्त हो और प्रथम हुआ कार्य कुछ न बिगड़े ते।[३८] वीं परिभाषा के अनुकूल वह भी कार्य हो जावे गा ॥ ४०॥

यब यह विचार भी कर्त्र है कि धातु श्री से परे जो लकारों के स्थान में तिप् यादि परमें पद श्रीर श्राक्षनेपद प्रत्यय होते हैं वे पिष्ट हों किंवा विकरण ही श्राक्षनेपदादि के करने से प्रथम श्रीर पीके भी विकरण की प्राप्ति है इस से वे नित्य हैं। श्रीर श्राक्षनेपद परसोपद विधायक प्रकरण से परे भी विकरण ही हैं श्रीर विकरण किये पोके श्राक्षनेपद नियम की प्राप्ति नहीं क्यों कि (श्रनुदाल कितः) यह पश्रमीनि हिंश कार्य व्यवधान रहित उत्तर की हीना चाहिये विकरणों के व्यवधान से फिर श्राक्षनेपद नहीं पाता श्रीर जो श्राक्षनेपद नियम की श्रनवकाय माने से। भी नहीं क्यों कि श्रदादि श्रीर जुहोत्यादिगण में जहां विकरण विद्यमान नहीं रहते वहां श्रीर (लिक्, लिट्) लकारों में (श्राक्षनेपद, परस्तेपद) को श्रवकाय ही है फिर (एधते, साईते) भादि में श्राक्षनेपद नहीं हो सकता इस लिये यह परिभाषा है।

#### 89-विकरणेभ्यो नियमो बलीयान्॥ अ० १।४। १२॥

विकरण विधि से आक्षनेपद परसी पद नियमविधान बलवान्हें को कि जो बाक्षनेपद आदि के होने से पिहले विकरण ही होते होतो (आक्षनेपदेध्वन्यतः रखाम्, पुषादिख्ताख्लदितः परसीपदेषु) इन विकरणविधायकस्त्री में आक्षनेपद के आत्रय से विकरणविधान को किया इससे यह जापक है कि विकरणविधान के एससेपद नियम कार्य होते हैं। इस से (एधते, स्पर्वते) आदि में आक्षनेपद सिंद हो गया इत्यादि प्रयोजन इस के हैं। ४१:

• (न्यविश्वत, व्यक्रीणीत) यहां (नि, वि) उपसगीं से परे (विश) और (क्री) धातु से आत्मनेपद होता है सो विकरण आत्मनेपद और अट् आगम तीनीं कार्य एक साथ प्राप्त हैं इन में से आत्मनेपद सब से पहिले होकर अब विकरण करने के पिहले और पीके भी (अट्) प्राप्त है इस से अट्नित्य हुआ और विकरण भी अट् करने से पहिले तथा पीके भी प्राप्त है तो विकरण भी नित्य हुए। जब दोनीं नित्य हुए तो परत्से अट् प्राप्त है। और अङ्ग कार्य अट्से विकरणों का होना प्रथम इष्ट है क्यों कि विकरण के आजाने पर सब की (अङ्ग) संज्ञा हो और अङ्गसंज्ञा के प्रथान अट् होने इसिंग्ये यह परिभाषा है।

# ४२-शब्दान्तरस्य च प्रान्तुवन्विधिरनित्यो भवति॥ म० १।३।६०॥

जो दी कार्य एकसाय प्राप्त की श्रीर वे दोनों नित्य ठक्टरते ही तो उन में एक विधि के कोने से पिक्कि जिस ग्रन्द की दूसरा विधि प्राप्त है श्रीर पहिले कार्य के कोने पश्चात् वह विधि दूसरे ग्रन्द की प्राप्त को तो वह ग्रनित्य होता है यहां (अट्) श्रागम पहिले तो केवल (विग्र) की प्राप्त है श्रीर विकरण किये पीके विकरण सक की श्रंग संज्ञा होने से सब की प्राप्त है इस लिये श्रट् श्रनित्य हुआ। फिर प्रथम विकरण हो कर पुनः प्रसंग मानने से (श्रट्) हो जाता है। इत्यादि प्रयोजन हैं। श्रर ॥

[ नृज्ञव्यां भवः नार्जुटः, नृपतेरपत्यं नार्पत्यः ] यहां जो (नृ) प्रब्दकी छिष होती है उसी छिषकप आकार का सहचारी रेफ रहता है उस रेफ की खर् भव्याहार के परे [खरवसानयोविंसर्जनीयः] इस सूत्र से विसर्जनीय होने चाहिये इसिल्ये यह परिभाषा है ॥

# - ४३-श्रसिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे ॥ अ० ८ । ३ । १५ ॥ ४४-श्रसिद्धं बहिरङ्गलक्षणमन्तरङ्गलक्षणे॥ अ०६ । ४ । १३२॥

दन में से पिहली परिभाषा बहुधा व्यवहारकालमें प्रवृत्त होती श्रीर दूसरी बहुधा व्याकरणादियाकी में लगती है। वहिरंग कार्य करने में श्रन्तरंग कार्य श्रीस हो जाता है। वहिर् भीर भन्तर् इन दोनें। शब्दों के श्रागे को श्रंग शब्द है वह उपकारकवाची श्रीर श्रंग शब्द के साथ दोनें। शब्दों का बहुवृहि समास है [निमित्तससुदायस्य मध्ये यस्य कार्यस्थांगमुपकारि निमित्तं वहि: कार्यास्तरा पेत्रया दूरमधिकं वा वत्तेत तदवहिरङ्गं कार्यम्, एवं निमित्तससुदायस्य मध्ये

यस्य कार्यस्याङ्गमुपकारिनिमित्तमन्तः कार्यान्तरापेष्ययासिविहितं वा न्यूनं वर्षते तदन्तरकं कार्यम्, तथा बह्वपेचं बहिरक्षमत्पापेचमन्तरक्षम् ) बहिरक्ष खेस की कहते हैं कि प्रकृति, प्रत्यय, वर्ष श्रीर पद के समुदाय में जिस कार्य के छप-कारी अवयव दसरे कार्य की अपेचा से दूर वा अधिक हो। श्रीर श्रम्तरङ्ग वह कहाता है कि प्रकृति ग्रादि निमित्तों के समुदाय में जिस कार्य के उपकारी अवयव दूसरे कार्य की अपेचा से समीप वा न्यून हीं। तथा जी बहुत नि-मित्त और व्याख्यान की अपेचा रक्ते वह बहिरक तथा घोडे निमित्त और व्याख्यान की अपेचा रक्षे वह अन्तरङ कहाता है। इसलिये प्रायः अन्तरङ् कार्य प्रथम होता है और विहरक असिड ही जाता है। और कहीं २ विहर-रक्न प्रथम हो भी जावे तो अंतरक्षकार्य की दृष्टि में असिंद अर्थात नहीं हुआ सा ही रहता है। अब प्रकत में (नार्कुट:, नार्पत्यः) यहां काकार पंकार विस-जनीय के निमित्त अंतरङ श्रीर हिंड का निमित्त तदित विहरङ है से। प्रथम बिहरक कार्य दृष्टि होभी जाती है। परन्तु अंतरक कार्य विसर्जनीय करने में वृद्धि के असिद्ध होने से रेफ ही नहीं फिर विसर्जनीय किस की ही तथा ( वाष्ट्र जठ ) इस सूत्र में ( जठ )नहीं पढ़ते ते। संप्रसारण की अनुवृत्ति आकर (प्रष्ठ×वाह्×िण्व× श्रस्) इस अवस्था में िण्व प्रत्यय के परे वकार के। (ज) संप्रसारण और पूर्वरूप 'हो कर। (प्रष्ठ×उह्×िष×अस्) इस अवस्था में उकार की श्रोकार (गुण)श्रीर उस श्रोकार के साथ हिंद एकारेग होकर (प्रष्टीहः) श्रादि प्रये।ग सिंह हो ही जाते फिर जठ ग्रहण व्यर्थ हो कर यह जापक होता है कि(प्रष्ठीहः) आदि में गुण करते समय संप्रसारण(असिह) होता है अर्थात् यजादिप्रत्ययनिमित्त भसंज्ञा श्रीर भसंज्ञाने श्रायय संप्रसारण हीता है इसप्रकार बहुत श्रपेचा वाला हीने से संप्रसारण विहरङ्ग श्रीर(वि) प्रत्यय की मान के गण अंतरक है फिर अंतरक गुण करने में जब संप्रसारण असिब हुआ ता गुण की प्राप्ति नहीं जब गुण नहीं इन्ना ते। विकि हो कर (प्रशिष्ठः) आदि प्रयोग भी नहीं बन सकते इसिल्ये जठ्य हण करना चाहिये इसी जठ यहण के जापक से यह परिभाषा निकली है तथा (पचावेदम्, पचामेदम्) यहां लोट्के उत्तम पुरुष के एकार के। ऐकारादेश प्राप्त है सी ऐल अंतरङ्ग की दृष्टि में (श्राद्गुणः) सूत से इत्रा गुण विहरक हीने से असिब है इसलिये वहां एकारही नहीं ता ऐकार किसका हो। इत्यादि इस परिभाषा के असंख्य प्रयात्रन हैं। लोक में भी अंतर्ग कार्य करने में वहिरङ श्रसिष्की माना जाताहै जैसे। मनुत्य प्रातःकाल उठकर पहिले निज गरीरसंबसी श्रंतरक कार्यों के। करता है पीके मित्रों के श्रीर इस

नी पीके सम्बन्धियों के काम करता है की कि मित्र आदि के कार्थ निज परीर की अपेक्षा में बिहरक हैं॥ ४३ ॥ ४४ ॥

इब श्रंतरङ्ग हिरङ्खचण परिभाषा में ये दोन हैं कि (अर्च दें व्यति इच्चाः), हिरण्ययः ) यहां (दिव्) धातु से किए प्रत्यय के परे किए की मान के वकार की जिंद होता है उस बहिरङ्ग के। श्रसिंह मानें ते। यणादेग नहीं हो सकता इत्यादि दोषों को निवृत्ति के लिये यह अगलो परिभाषा है !

### ४५-नाजानन्तर्ये बहिष्ट्राक्कृष्तिः ॥ ५० १ । ४ । २ ॥

जहां दोनें। अचें। के समीप वा मध्य में कार्य विधान करते हो वहां अन्तरङ्ग विद्याङ्ग लाहा के विधान करते हो वहां अन्तरङ्ग विद्याङ्ग लाहा परिभाषा नहीं नगती इस से (अच्चयूः) आदि में विहरङ्ग जठकें। जब असित नहीं माना ते। यणादेश भी होगया तथा ( घत्वतुको रसितः ) इस स्त्र में तुक्यहण का यहो प्रयोजन है कि ( अधीत्य, प्रत्य ) इत्यादि प्रयोगें। में तुक् अन्तरङ्ग और सवर्षदोर्ष तथा गुण एकादेश विहरङ्ग है जो तुक् अन्तरङ्ग के करने में विहरङ्ग प्रवादेश असित होजाता ते। तुक् हो हो जाता फिर तुग्-विधि में एकादेश की असित करने से यह ज्ञापक निकला कि जो दो अचें के आश्रय विहरङ्ग कार्य हो वह अन्तरङ्ग कार्य को दिष्ट में असित नहीं होता। इसी तुक्यहण्ज्ञापक से यह परिभाषा निकली है ॥ ४५॥

(गामान् वियो यस्य स गामत्वियः, यवमत्वियः, गामानिवाचरित गामत्वते, यवमत्वते) इत्यादि प्रयोगां में समासात्रित अन्तर्विभौविभिति का लुक् दिपदा-त्रय होने से बहिरङ्ग्वीर (हल्ङ्यादि) सूत्र से प्रागस्तोष एकापदात्रय होने से अन्तरङ्ग है सा जो बहिरङ्गवा बाधक अन्तरङ्ग होजावे तो नुम् आदि कार्य होकर (गामत्वियः) प्रयोग सिंद नहीं किन्तु (गामान्वियः) ऐसा प्राप्त होवे सा अनिष्ट है इस्र लिये यह परिभाषा है॥

### ४६-अन्तरङ्गानिप विधीन् बाधित्वा बहिरङ्गो लुग् भवति॥ अ०७।२।९८॥

ज्ञातरङ्गविधियोंकी बाध के भी बहिरङ्ग सुक् होताहै अर्थात् जब ज्ञान्तविभिनी विभिन्नि का नुक् समासायय होने से बहिरङ्ग हुआ एक पदायय सुलोप चादि अंतर । क्रिंग का बाधक होगयातो (न तुमतांगस्य) इस सूत्र से तुप्यादि करनेमें प्रत्यय लेक्य का निषेध होकर गोमत्प्रियः) इत्यादि प्रयोग बनजाते हैं तथा (प्रत्ययोक्तरपद्योस) इस सूत्र का यही प्रयोजन है कि (लामिक्कित, लयित, मयित, तबपुतस्लत्युतः, मत्युतः लं नाथोस्य लवाथः, मनाथः) इत्यादि प्रयोगों में (युषाद , असद्) गर्दें। की (ल, म) बादेग होनावें (लं नाथोश्य) इस अवस्था में मध्यवित्तें नी विभित्ति का लुक् (ल, म) बादेग होने के पहिले और पौके भी प्राप्त होने से नित्य और (ल, म) बादेग अन्तरक हैं नित्य से अंतरक बनवान होता है यह तो कहचुके हैं। से जो अन्तरक होने से (त्व, म) बादेग पहिले हो जावें तो इस स्वका कुछ प्रयोजन न रहे क्यों कि वर्त्तमान विभित्ति के परे (ल्यमविकवषने) सूत्र से (ल्व, म) होही जावेंगे फिर व्यथ हो कर यह जापक हुआ कि अन्तरक विधियों का भी बिहरक लुक् वाधक होता है फिर जब बहरक लुक् पहिले हुआ तो सूत्र सार्थक रहा और इसी जापक से यह परिभाषा निकालों। ४६॥

(पूर्वेषुकामग्रमः) यहां (पूर्वेषुकामग्रमी) ग्रन्द से तिवत (ग्रण्) प्रत्यय होता है (पूर्वे ४ इषु ४ काम ४ ग्रमी ४ ग्र) इस अवस्या में जो तिवत प्रत्ययात्रित बिहुरङ्ग उत्तरपद्वित से अन्तरङ्ग है। ने ने कारण उकार इकार की गुण एका रादेश पहिले हो जावे ते। पूर्वात्ररपद के प्रथक र न रहने श्रीर उभयात्रय कार्य में अन्तादिवद्वाव के निषेध होने से (दिगोऽमद्राणाम्०) इस सूत्र से उभयपद वृद्धि नहीं हो सकती इत्यादि दोषों की निवृत्ति के लिये यह परिभाषाहै।

# 8 ७-पूर्वोत्तरपदयोस्तावत्कार्यं भवति नैकादेशः॥ अ० १ । १। २॥

पूर्वात रपदिनिम्सकार्य से अन्तरक भी एकारेग पहिने नहीं होता किन्तु पूर्वासरपदिनिम्स कार्य अन्तरक एकारेग से पहिने हो जाता है इस से (पूर्वेश्वकामग्रमः) यहां अन्तरक मान कर गयम गुण एकारेग नहीं होता किन्तु पहिने उत्तरपद की दृष्टि होकर दृष्टि एकारेग हो जाता है। यह भी पिर्भाषा की सहचारिणों है। इस का ज्ञापक यह है कि तेन्द्रस्य परस्य) इस सूत्र में उत्तरपद्दिका निषेध है कि उत्तरपद में इन्द्र शब्द की दृष्टि न हो जिस से (सीमेन्द्रः) प्रयोग सिंह होजावे। सा जो साम के साथ इन्द्र का एकारेग अन्तरक होने से पहिने होजावे तो इन्द्र गब्द का इकार तो एकारेग में गया अन्तरक होने से पहिने होजावे तो इन्द्र गब्द का इकार तो एकारेग में गया अन्तर का अच् तर्जत प्रत्यय के परे लोप में गया फिर जब उत्तरपद इन्द्र शब्द में कोई अच् हो नहीं तो दृष्टि का निषेध क्यों किया इस से व्यर्थ हो कर यह ज्ञापक हुआ कि अन्तरक भी एकारेग पूर्वाक्तर-पद कार्य के पहिने नहीं होता किन्तु अन्तरक का बाधक उत्तरपद है पहिने होती है इसिलये उत्तरपद में इन्द्र शब्द की हिंद का निषेध किया है॥ ४०॥ है। इसिलये उत्तरपद में इन्द्र शब्द की हिंद का निषेध किया है॥ ४०॥

• (प्रधाय, प्रशाय) इत्यादि प्रयोगों में (क्या) प्रत्यय के खान में (ख्यप्) आहे य होता है सी ख्यप् होने ने पिछिते (प्रधा×त्वा) इस अवस्था में धा के स्थान में हि ) और (स्था) को इकाराहेग तथा (त्वा) को (ख्यप्) भी ग्राप्त है इस में हि आहि आहेग पर और अन्तरङ्ग हैं और ख्यप् विहरङ्ग है सो पर और अल्तरङ्ग मान के हि आहि आहेश कर लें तो प्रवाय, प्रशाय) आहि प्रयोग नहीं बन सकों इसलिये यह परिभाषा है ॥

#### ४८-अन्तरङ्गानिप विधीन् बहिरङ्गो त्यब् बाधते ॥ अ०२।४।३६॥

अन्तरक विधिशं का भी ब हिरक ख्यादेश बाध करता है। इस से ( हि )
श्वादि आदेशों को बाध के प्रथम ( ख्य ) हो गया फिर हि आदि को प्राप्त नहीं
तो (प्रदाय, प्रधाय, प्रश्वाय) श्वादिप्रयोग सिंद हो गये श्रीर ( श्रदो ज विध्वापि
किति ) इस स्त्र में ख्यप् का ग्रहण नहीं करते तो तकारादि प्रव्ययमात्र की
श्रपेचा रखने वाला श्रद्ध धातु को ( जिन्ध ) श्रादेश श्रन्तरक होने के कारण
पूर्वपद की श्रपेचा रखने वाले समासात्रित बहिरक ख्यप् श्रादेश से प्रथम हो जाता
फिर ल्पण् ग्रहण व्यर्थ हो कर इस का ज्ञापक हुशा कि ( श्रन्तरक विधियों को
भी बाध के पहिले ख्यप् होता है ) फिर तकारादि कित् न होने से ( जिन्ध )
श्वादेश प्राप्त नहीं होता इस लिये ख्यप् ग्रहण किया है । यही ख्यप् ग्रहण इस परिभाषा के निकलने में ज्ञापक है ॥ ४८ ॥

(इयाय, इयिय ) इत्यादि प्रयोगों में पर होने से गुण विश्व और नित्य होने से दिलप्राप्त है दित्य होने के प्रवात् (इ×इ×अ,इ×इ×इथ) इस अवस्था में परत्व से गुण विश्व और अन्तरङ्ग होने से सवर्ण दोर्घ एका रेग प्राप्त है सो जो बलवान होने से अन्तरङ्ग सवर्ण दोर्घ एका देग जावे तो (इयाय, इयिय ) आदि प्रयोग सिंह नहीं हो सकें इप्रतिये यह परिभाषा है।।

#### ४९-वारणादाङ्गं बलीयो भवति ॥ प्र० ६ । ४ । ७८ ॥

वर्णकार्य से अङ्कार्य बलवान् होता है। यहां वर्णकार्य सवर्णदीर्घ एकादेश श्रीद श्रंगकार्य गुणवृद्धि है उस वर्णकार्य सेशंगकार्यकी बलवान् होनेसे गुणवृद्धि प्रथम हो कार ( प्रयाय, प्रयथिष ) प्रत्यादि प्रयोग सिंह हो जाते हैं ( अभ्यासस्यासवर्ण ) प्रस स्तृत में असवर्ण अच् के परे अभ्यास के प्रवर्ण क्वो ( प्रवर्ण, हवर्ष्) आदेश कहे हैं सो जो गुण वृद्धि का वाधक एकादेश हो जावे तो अभ्यास से परे

श्रसवर्ण अच् हो हो नहीं सकता फिर उस असवर्ण गुण हिंद किये अच्के परं ( इयङ, उवङ् ) कहने से निश्चित ज्ञात हुआ कि ( वर्णकार्य का बाधक अंग-कार्य होता है ) यही असवर्ण अच्के परे ( इयङ्, उवङ् ) का विधान इस परि-भाषा के होने में ज्ञापक है ॥ ४८ ॥

यस बात प्रथम लिख जुने हैं कि अन्तरक से भी अपवाद बलवान् होता है ( जुिस च ) इस एन से जो गुणविधान है सो (क्ङिति च) आदि निषेधप्रकरण का अपवाद है क्योंकि ( िक ) ने िक हैं होने से उसने स्थान में जुन भी िक ही आदेश होता है सो जैसे ( अनिभयु:, अनिभवः ) इत्यादि में निषेध का बाध जुस् में गुण होता है वसे हो [ चिनुषु:, सुनुषु: ] यहां [ यासुट ] ने आश्रय से प्राप्त गुण निषंध का भी बाध क होजावे तो ( चिनुषु:, सुनुषु: ) आदि प्रयोगों में गुण होना चाहिये इसित्ये यह परिभाषा है ॥

# ५०-येन नाप्राप्ते यो विधिरारभ्यते स तस्य बाधको भवति॥ अ० १।१।६॥

तिस कार्य की प्राप्त में अपवाद का आरम्भ किया जाता है वह अपवाद उसी कार्य का बाधक होता है और जिस की प्राप्ति अप्राप्ति में सर्वथा अपवाद का आरम्भ है उसका बाधक नहीं होता इस सेयह आया कि ( वित्र्य:, सृत्यु: ) यहां हो जित् है एक सार्वधातक जुस प्रत्यय का और दूसराया सुट् का सो सार्वधातक प्रत्यय का और दूसराया सुट् का सो सार्वधातक प्रत्यय का और के प्रत्ये का कि विषेध है उस निष्ध की प्राप्ति में जुस को पर गुण कहा है और या सुट् के जिल्लानि मित्तप्राप्त निष्ध के होने वा न होने में उभयन जुस् के पर गुण कहा है क्यों कि ( अबिभयु: ) आदि में या सुट् के विना केवल सार्वधातक के आयय गुण का निष्ध प्राप्त है इस लिये ( चिन्यु: ) आदि में गुण कहा है होता। इत्यादि इस परिभाषा के अनेक प्रयोकन हैं ॥ ५०॥

अब इस पूर्वीक्त परिभाषा के विषय में यह विशेष विचार है कि (नासिकी दरीष्ठजङ्घादनतक पेंग्रङ्गाच ) यह सूत अगले (न कोडादिब ह्रच:, सहनज्०) इन दो सूत्री का अपवाद है और दोनों की प्राप्ति में इस का आरम्भ भी है पूर्व परिभाषा के अनुकूल माना जावे तो सह, नज् और विद्यमातपूर्वक प्रज्दों सेपाप्त निषेध का बाधक डीष् प्रत्यय (सनासिका, अनासिका, विद्यमानना सिका) आदि में भी (डीष्) प्रत्यय होना चाहिये तो ये प्रयोग नहीं बनसके इस लिये यह परिभाषा है ॥

#### ५१-पुरस्तादपवादा अनन्तरान् विधीन् बाधन्ते न परान्॥

#### ष्य ।। ४। १। ५५॥

जो पहिले अपवाद और पी छे उसर्ग पढ़ा हो तो वह अपने समीपस्थ कार्य का बाधक हो और परविधि अर्थात् जिस के साथ व्यवधान है उस का बाधक नहीं होवे। इस से बहुच् सहाए से प्राप्त [डीय] के निर्ध्य का बाधक हुआ और सह, नञ्. विग्रमान पूर्वक नासिका से प्राप्त डीय के निष्ध का बाधक नहीं हुआ। इस प्रकार सगसिका, अनासिका) आदि प्रयोग सिंद हो गये। इसी प्रकार अन्यत्र भी इसका विषय जानना । ५१॥

श्रव (नासिकोदरीहर ) इस सूत्र में जो हो ह श्रा द पांच संयोगी पध शब्द हैं उन से निषेध भी प्राप्त है उस का बाधक पूत्र परिभाषा नहीं हो सकती क्यों कि (नासिकोदरर ) सूत्र से भी संयोगं पध का निषेध पूर्व है (नासिकोदरर) सूत्र में नासिका और उदर शब्द तो सह श्रादि पूर्व होने से पर दोनों सूत्रों के अपन्वाद हैं और श्रोष्ठ श्रादि शब्द सह श्रादि पूर्व हों तो (सहनञ्) इस पर सूत्र के और सामान्य उपपद में (स्वाङ्गाचोपर) इस पूर्व सूत्र के भी श्रपवाद हों। से दोनों के अपवाद हों ने चाहिये या किसी एक के। इस सन्देह की निविधिको सिये यह परिभाषा है॥

५२-मध्येऽपवादाः पूर्वान् विधीन् बाध्यन्ते नोत्तरान् ॥ अ०

#### 81914411

जो पूर्व पर दोनों और उसर्ग और मध्य में अपवाद पढ़ा होतो वह अपने से पूर्वविधि का बाधक होता है उत्तर का नहीं इस से (विक्वोडी, विक्वोडा, दीवंजही, दीवंजहा) इत्यादि उदाहरणों में संयोगीपधलचण निषेध का बाधक होगया और (सदन्ता, अदन्ता, विद्यमानदन्ता) इत्यादि में परसूत्र से प्राप्त निषेध की बाधा नहीं हुई। इसी प्रकार सर्वत्र योजना करलेनी चाहिये॥ ५२॥

(सुडनपुंकस्य) इस सूत्र में सुट्की सर्वनामसंत्रा का निषेध है सो(कुण्डानि तिष्ठन्ति, वनानि तिष्ठन्ति) यहां भी जो नपुंसक के सुट्की सर्वनामस्थानसंत्रा का निषेध होजावे तो ( नुम् ) आदि होकर ( कुण्डानि ) आदि श्रयोग सिष्ठ होते हैं सो न होसकों इसलिये यह परिभाषा है ।

#### ५३-अनन्तरस्य विधिवी प्रतिषेधो वा॥अ० १ । १ । ४३॥

जिस में कुछ अन्तर न हो अर्थात् को अत्यन्त समीप हो उस का विधि वा निर्मेष होता है दूरह्य का नहीं। इससे सुट्करके को सर्वनामस्थानमंत्राकी माप्ति है उसी का निर्मेष करता है (मि) की सर्गमस्थानसंत्राका निर्मेष नहीं इस से कुण्डानि आदि प्रयोग बन जाते हैं। और (निट) सूत्र में इडादि सिच के परे हिंद का निर्मेष होता है सो जोदूरस्थ हिंद का भी होतो अमा जीत्, अलावीत्, अपावीत् इत्यादि में भी हिंद का निर्मेष होना चाहिये इस परिभाषा से समीपस्थ हलन्तलच्या वृद्धि का निर्मेष हो जाता है सामान्य करके नहीं इत्यादि श्यो जन हैं। ५२॥

(दद्ति, द्धित ) इत्यादि प्रयोगे। में जो प्रत्ययादि सकार को अन्तरङ्ग होने से अन्तादेश प्रथम हो जावे तो अध्यस्त संचिते। से विहित प्रत्ययादि सकार को अत् आदेग व्यर्थ और अनिष्ठप्रयोग सिंद होने लगें इसलिये ये परिभाषा हैं॥

५४—नचापवादविषये उत्सर्गेऽभिनिविशते ॥ ५५—पूर्वे ह्यपवादा अभिनिविशन्ते पश्चादुत्सर्गाः ॥ ५६—प्रकल्प्य चापवादविषयमुत्सर्गः प्रवर्त्तते॥अ०६।९॥५॥

ये तीनों परिभाषा उसर्गापवाद की व्यवस्था के लिये हैं अपवादिवषय में उत्सर्ग की प्रहित्त नहीं होती। प्रथम अपवादों की और पश्चात् श्रेषविषय में उत्सर्गों की प्रहित्त होती है। अपवाद के विषय के छोड़ के अपने विषय में उसर्ग प्रहृत्त होते हैं। इस से यह आया कि अध्यस्त मंजक से प्राप्त को प्रत्ययादि अकार के खात्र, आरंग उस अपवाद के विषय में उसर्ग की प्रहृत्ति नहीं ने प्रथम अपवाद प्रवृत्त हुआ तो प्रय्यादि अकार की अत् आदेश हो कर [द्द्ति, द्धित] आदि प्रयोग सिंह हो गए। और जैसे अन्त आदेश का बाधक [पचेयु:, अजागक:] आदि प्रयोगों में कि की जुस् होता है वसे [ऐ सन्] आदि प्रयोगों में उसर्ग का विषय है उस में कि की जुस् नहीं होता। अर्थात् अपवाद के विषय में उसर्ग की प्रहृत्ति नहीं होतो और उसर्ग के विषयमें अपवाद की प्रवृत्ति जाती है। भूदि।

श्रव पूर्व परिभाषात्रों से यह आया कि श्रपवाद विषय में जलगाँ की प्रवित्त नहीं होती किन्तु स्वविषय में श्रपवाद जलगं का बाधक होता है ते। (दी घें। कितः) इस सूत्र में श्रकित् यहण व्यर्थ होता है की कि जो सामान्य से श्रभ्यास को दी घ काहते तो अनुनासिकान्त अकारोपध धातुओं के अध्यास के। दीर्घ का बाधक ( नुक्) आगम हो कर अजन्त के न रहने से दीर्घ की प्राप्ति ही नहीं थी तो ( यंबग्यते, रंरग्यते ) आदि प्रयोग सिष्ठ हो हो जाते किर अकित् यहण व्यर्थ हो कर इस वद्यमाण परिभाषा के निकलने में ज्ञापक है ॥

#### ५७-अभ्यासविकारेष्वपवादा उत्पार्गन्न बाधन्ते ॥अ०७।८।८३॥

अभ्यास के आदेशविधानप्रकरण में अपवाद उत्सगों के बाधक नहीं होते तो जब दीर्घरूप उत्सगे का बाधक नुक, न रहा तो (यंयस्यते) आदि में दीर्घ की प्राप्ति हुई इसलिये अकित् यहण सायक हुआ यह तो खार्थ में चित्तार्थ औरअस्यत्र फत्त यह है कि (डोटीक्यते,तोत्रीक्यते) इत्यादि प्रयोगे। में उत्सग्र क्ष्प हुखका बाधक दीर्घ नहीं होता और जो हुख का अपवाद होने से श्रीकार को श्रीकार ही दीर्घ कर तेवें तो फिर हुख होकर गुण न होवे तो (डोटीक्यते) आदि प्रयोग भी सिंद न हीं इत्यादि इस परिभाषा के अने अपयोजन हैं। ५०॥

तकीलादि अर्था में ( हन् ) प्रत्यय पत्रन् का अपवाद है और ( पतुन् ) तथा ( हन् असक्प प्रत्यय भी हैं सो धालिधिकार में असक्प प्रत्यय उसर्ग का बाधक विकल्प कर के होता है पच्च में उत्सर्ग भी होजाता है अब ( निन्द हं सिक्कांश ) इस स्व में (वुज्) प्रत्यय का (हन्) अपवाद कों पढ़ा कों कि हन् के दितीय पच्च में पतुन् होकर (निन्दकः, हिंसकः) आदि प्रयोग बन ही जाते कि जो( वुज्) प्रत्यय के होने से बनते हैं और (निन्दकः) आदि में (पतुन्, वुज्) का खर भी एक ही होता है एक (अस्यक) गज्द के खर में तो (एवन्, वुज्) के होने से भेद पड़ेगा। पतुन् का खर [ अस्यकः ] वुज् का [ अस्यकः ] और [ निन्द कः] आदि में आखुदात्त हो रहेगा। फिर निन्द आदि धातुओं से वुज्विधान व्यर्थ हुशा इसिन्ये यह ज्ञापकसिंद परिभाषा है ।

#### ५८-ताच्छीलिकेषु सर्व एव तृजादयोवाऽसरूपेण न भवन्ति॥ अ॰ ३।२।१४६॥

ख्रुशिद अपवादें के साथ असक्प उत्तर्ग क्प प्रत्यय तकीला धिकार विश्वित अपवादें के पश्च में नहीं होते । इस से तकीलाधिकार विश्वित छन् के पश्च में जब पबुल् नहीं होसकता तो निन्द श्राद्धातुश्चों से बुञ्विधान सार्थक होगया और [ अस्यक: ] में खर भेद होने के लिये [ वुज् ] कहना आवश्यक हो है। इस्यादि कुनेक प्रयोजन हैं॥ ५८॥ श्रव धाविधिकार में सर्वत वाउसक्ष विवि के मानने से ( इसितं, इसनं वा कातस्य ग्रोभनम् ) यहां (क्त) श्रीर खुट् के विषय में वज् (इकित भोतुम् ) यहां ( खिङ्, लोट्) श्रीर (ईषत्पान: सोमो भवता) यहां (खल् ) श्रसक्ष उसर्ग होने से प्राप्त हैं इस सन्देह की निवित्त के लिये यह परिभाषा है ॥

### ५९-क त्युट्तुमुन्खलर्थेयुवाऽसरूपविधिर्नास्ति ॥अ०३।१।९२॥

ता, खुट, तुमुन्, भीर खलर्यप्रययों के विषय में असक्ष्य उसर्ग प्रत्य अपवाद-पच में नहीं होते इस से (हसितम्, हसनम्) आदि प्रयोगों के विषय में घल् आदि उसर्ग प्रत्यय नहीं होते (अई खल्यत्वय) इस सूत्र में क्रत्य और त्वव् गत्यय नहीं कहते तो अहं अर्थ में भहें हुए लिङ्ग के साथ असाक्ष्य होने से अर्ध अर्थ में कात्य और त्वच् हो हो जाते फिर क्रत्य और त्वच् यहण व्यय होकर यह जनाते हैं कि (वाऽसक्षोऽक्षियाम्) यह परिभामा अनित्य है।। ५८।।

( हगस्रतोर्च ङ्च) इस स्व में लङ्ग्रहण नहीं करते तो भूतानदासनपरी-चकाल में, विहित ( सिट्) के साथ असरूप ( लङ्] का समाविग्र हो ही जाता फिर लङ्बार्य होकर इस परिभाषा का जापक होता है।

#### ६०-जादेशेषु वाऽसरूपविधिर्न भवति ॥ अ० ३। १। ९४॥

लकारार्थ विधान में वाऽसरूपविधि नहीं होती। इस से लङ् लकार का यहण सार्थक हुआ। श्रीर [नट:ग्रह्मानचा॰] यहां विकल्पकी अनुहत्ति इसिलिये कारते हैं कि जिस से तिङ्का भी पच में समाविग हो जावे जो [वाऽसरूपः विधि ] होजाती तो तिङ्समात्रिग के लिये विकल्पनहीं लाने पड़ता इत्यादि अनेक प्रयोजन इस परिभाषा के समसने चाहिये॥ ६०॥

श्रव तिसि तिति,तसादित्युत्तरस्य दिन स्वां से सममीनि दिष्टकार्य श्रव्यविद्वित पूर्व के। श्रीर पंचमीनि दिष्ट उत्तर के। होता है से। [ इके। यण व ] यहां सममीनि दिष्ट पूर्व के। श्रीर विश्व स्वां पंचमीनि दिष्ट उत्तर के। होपम् । यहां पंचमीनि दिष्ट उत्तर के। होपम् । यहां पंचमीनि दिष्ट उत्तर के। होता है। परन्तु जहां पंचमी श्रीर सममी दे। ने। विभिक्तियों का निर्देग हो वहां किसके। कार्य होना चाहिये इस संदेह की निवृत्ति के लिये यह परिभाषाहै ॥

#### ६१-उभयनिर्देशे विप्रतिषेधात् पंचमीनिर्देशः॥ म०९। १।६६॥

जहां समभी पंचमी दोनों विभित्तियों से निर्देश किया है वहां[तिकान् निति॰ तस्मादित्यु॰] इन दोनों स्त्रों में पर विप्रतिषेध मान के पंचमीनिर्देश का कार्य होना चाहिये जैसे ( बहोलीं पोभूच बहो: ) यहां (बहु ) शब्द पंचमीनिर्देष्ट श्रीर ( इष्टन्, इमनिष्, ईयस्न् ) सप्तमीनिर्देष्ट हैं यह बहु से परे इष्टन् आदि को वा इष्टन् आदि के परे बहु शब्द को कार्य होने इस सन्देह की निवृक्ति इस परिभाषा से हुई कि पंचमीनिर्देष्ट को कार्य होना चाहिये अर्थात् बहु से परे इष्टन् आदि को कार्य होने सोपरको विहितकार्य अर्थात् ईयस्न् के आदि का लोप हो जाता है भूयान्, भूमा तथा ( ङमो हुस्वादि ङस्ण् नित्यम् ) यहां ङम् से परे अच् को वा अच् परे हो तो ङम् को कार्य हो यह सन्देह है । सो हुस्व से परे जो इस्म दस से परे अच् को कार्य होता है ( तिङ्ङितिङ: ) कुर्वनास्ते । इत्यादि बहुत सन्देह निवृक्त हो जाते हैं ॥ ६१ ॥

इस व्याकरणशास्त्र में (स्वं रूपं शब्दस्या॰) इस परिभाषास्त्र के श्रमुक्स (पयस्कुभी, पयस्पात्री) इत्यादि प्रयोगें में विसर्जनीय को सकारादेश न होना चाहिये क्यों कि कुम्भ श्रीर पात्र श्रादि शब्दों के परे कहा है उन के स्वरूप श्रहण होने से स्त्रीलिङ्ग में नहीं हो सकता। इसलिये यह परिभाषा है ॥

# ६२-प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणं भवति॥ प्र• ४। १। १॥

प्रातिपदिक नेपरे वाप्रातिपदिक को जहां कार्य कहा हो वहां पठित लिक्ष से विशेषलिक्ष का भी पहण होना चाहिये इस से पयस्कुम्भी म्रादि प्रयोग भी सिंद हो जाते हैं जैसे सर्वनाम को सुठ कहा है सो (येषाम्, तेषाम्) यहां तो होता ही है (यासां, तासां) यहां भी हो जावे जैसे (कप्ष्टं श्वितः कप्ष्यितः) यहां समास होता है बैसे (कप्ष्टं श्विता कप्ष्यिता) यहां भी हो जावे जैसे (हस्तिनां समूहो हास्तिकम्) यहां ठक् होता है बैसे (हस्तिनीनां समूहो हास्तिकम्) यहां भी हो जावे जैसे (ग्रामेवासी) यहां सप्तमी का अनुक् होता है बैसे (ग्रामे वासिनी) यहां भी हो जावे इत्यादि मनेक प्रयोजनहां॥ १२॥

जब प्रातिपदिक ने यहण में लिङ्ग विधिष्ट का भी यहण होता है तो जैसे (यून: पथ्य) यहां युवन् प्रव्य को सम्प्रसारण होता है वैसे (युवती: पथ्य) यहां स्त्रीलिङ्ग में भी होना चाहिये इत्यादि सन्देहीं की निहत्ति के लिये यह पदि०॥

६३-विभक्ती लिङ्गविशिष्टयहणं न॥ भ० ७। १। १॥

विभक्ति के प्रायय कार्य करने में पठितिलंग से प्रम्य लिंग का प्रम्य नहीं होता। इस से भसंज्ञात्रय सम्प्रसारण युवित ग्रन्द को नहीं होता तथा जैसे

(गोमान्, यवमान्) यहां नुम् श्रीदंदीर्घ होते हैं वैसे (गोमती, यवमती)यहां होवे से सर्वनामस्य विभक्त्यात्रित कार्य होने से नहीं होता जैसे (सखा, सखायी) यहां सखि शब्द को श्राकारादेश होता है वैसे (सखी, सख्वी, सख्वी, सख्वी) यहां स्त्रीसिक्षमें विभक्त्या- त्रित श्राकार नहीं होता इत्यादि इस परिभाषा के भी बहुत प्रयोजनहें ॥ ६३ ॥

(तस्यापत्यम्) इस सूत्र में (तस्य) यह पुष्तिक षष्ठी का एक वचन श्रीर श्रपत्य ग्रन्द नपुंसकितंग प्रथमेकवचनिर्देश किया है तो (कन्याया श्रपत्यं,कानीनः)यहां स्त्रीलंग ग्रन्दसे कानीन ग्रन्द नहीं सिंह होना चाहिये श्रीर (हयोर्मात्रोरपत्यं हैमा। तुरः ) यहां हिवचन से प्रत्ययोत्पत्ति भी नहीं होनी चाहिये इसिलये यह परि-भाषा है ॥

# ६४-सूत्रे लिङ्गवचनमतन्त्रम् ॥ अ० ४। १। ९२ ॥

जो स्त्र में लिंग श्रीर बचन पढ़े हैं वे कार्य करने में प्रधान नहीं होते श्रधांत् जहां स्त्रीलिंग, पुलिंग वा नपुंसकलिंग से तथा एक बचन, दियचन बहुवचन से निर्देश किये जावें वहां उसी पिठतिलिंग वा वचन से कार्य्य लिया जाय यह नि-यम नहीं समक्षना चाहिये किन्तु एक किसी लिङ्ग वा वचनसे शब्द घढ़ा हो तो सभी लिङ्ग वचनों से कार्य हो सकते हैं इस से (कानीन:, हैमातुर:) इत्यादि शब्द सिंह हो जाते हैं। इत्यादि श्रनेक प्रयोजन इस परिभाषा से सिंह होते हैं॥ ६४:

श्रव श्रद्धां में (क्या मृशादि प्रातिपदिकीं से जो भू धात के श्रध में (क्या ) प्रत्यय होता है वह (क दिवा भृशा भवन्ति) यहां भी भृश शब्दसे होना चाहिये इत्यादि सन्देशों की निवृत्ति के खिये यह परिभाषाहै ॥

# ६५-निजवयुक्तमन्यसहशाधिकरणे तथाह्यर्थगितः॥ अ 🏻

वाका में जो नज्युत पद है उस के समान जो वाक्य में युत्त श्रीर उस नज्युत पदार्थ के सहय धर्मवाला हो उस में कार्य्यविधान होना चाहिये। ऐसा ही शर्थ लोक में प्रतीत होता है। अर्थात् वाक्य में जिसपदार्थ को जिस किया का निषेध होवे उस पदार्थ के तुल्य धर्म वाले को उसी किया का विधान कर लेना चाहिये। जैसे लोक में किसी ने कहा कि (श्रव्राद्यायमानय) ब्राह्मण से भित्र को लेशा तो ब्राह्मण से भित्र को लेशा तो ब्राह्मण से भित्र चित्रयादि किसी मनुष्य को लेशाता है क्योंकि ब्राह्मण के तुल्य धर्मवाला मनुष्य ही होता है किन्तु यह नहीं होता कि ब्राह्मण स्थीष्ट

सिंब कर लेवे। इसी प्रकार प्राफ्तीं में भी जिस का निवेध किया हो उसके सहय दूसरे का विधान करना चाहिये। यहां जो चिव विषयान से प्रत्य भृयादि मन्दों से काल प्रत्यय विधान किया है वह चिव प्रत्ययान के तुल्य प्रवे वाले भृयादि कों से काल होना चाहिये। चिव प्रत्यय का प्रवे प्रभूतत हाव है उसी प्रये में काल होता है (अभ्यो भृयो भवित, भृयायते) इत्यादि (कदिवा भृया भवित्त) यहां प्रभूतत हाव के न होने से (काल) नहीं होता। तथा (दिधकाद यित, मधका दयित) इत्यादि प्रयोगों में (तुक्) प्रागम के। अभक्त मानें कि न पूर्व क्रियोगे में (तुक्) प्रागम के। अभक्त मानें कि न पूर्व क्रियोगे से प्रवक्त है तो प्रतिल् से पर तिल् पद के। निवात होजावे। से। तुक् तिल् से भिव्य तिल् के तुल्य धम्मेवाला पद नहीं है इस से निवात नहीं पावेगा और निवात होना इप्ट है इसिलिये (तुक्) के। प्रभक्त नहीं करना किन्तु पूर्व का हो करना चाहिये इत्यादि प्रनेक प्रयोजन हैं ॥ ६५॥

(उपपदमितिङ्) इस सूत्र में श्रितिङ्यहण का यही प्रयोजन है कि तिङन्त उपपद का समास न होवे से। जो (सुप्, सुपा) इन दोनों की श्रनुहित चली श्रातों है तब तो तिङ् उपपद का समास प्राप्तही नहीं फिर निषेधार्थ करना व्यर्थ हुश्रा इसलिये ऐसा ज्ञापक होना चाहिये कि श्रस्तवन्त के साथ श्रस्तवन्त का भी समास होता है तब तो श्रितिङ्ग्रहण सार्थक होता है इसलिये यह प० ॥

#### ६६-गतिकारकोपपदानां कृद्भिःसह समासवचनं प्राक्सुबुत्-पत्तेः॥ प्र० ४ । १ । ४८॥

गित कारक और उपपद रन का कर्म के साथ सु श्रादि की उत्पत्ति से पहिले ही समास होजाता है। यहां नेवल सुप्रहित कर्म ने साथ समास हुत्रा तो अतिक्यहण सार्थक होने से खार्थ में चिरतार्थ होगया। श्रीर अन्यत फल यह है कि गित, (सांकूटिनम्) यहां जो तिहतीत्पत्ति से पहिले सम् श्रीर कूटिन् सुबनों का समास करने पौछे तिहत उत्पन्न किया चाहें तो तिहतीत्पत्ति की विवचा में कूटिन् शब्दकी पृथक् परसंश्चा रहने से सम् शब्द को बिह नहीं हो सकती। श्रीर जब सुप्रहित नेवल कूटिम् कर्म के साथ समास होता है तब समास समुद्राय की एक पदसंश्चा होकर तिहतीत्पत्ति होने से सम् वी विवचा ते ने विवच कीत कर्म के साथ वस्त्र श्वीदि शब्दों में नेवल कीत कर्म के साथ वस्त्र श्वीदि शब्दों का समास होकर करण पूर्व कीतान्त श्वातिपदिक से (कीष्) शब्द्य होजाता है। श्वीर जो सबन्त के साथ ही समास नियम रहे तो समास की विवचा में ही श्वन्त के साथ ही समास नियम रहे तो समास की विवचा में ही श्वन्तरक होने से

पकारान्तकीत ग्रव्सि टाप् होजावे पुन: श्रकारान्त होजानेसे श्रकारान्त से विहित्त छीष प्रत्य नहीं होवे तो (वस्त्रकीती) श्रादि प्रयोग भी सिंह न हो सकों। उपपद, (मासवापिणी, ब्रीहिवापिणी) यहां प्रातिपदिकान्तनकार के। णल होता है। से। जो सकतों का ही समास करें तो समास को विवसा में ही नकारान्त (वापिन्) ग्रव्सि छोप् होकर पीछे समास हो तब उस छी बन्त (माववापिनी) समुदाय की प्रातिपदिकारं शा होवे तो प्रातिपदिकार्न ईकार के होने से फिर णल नहीं होसके। श्रीर जब केवल कदन्त वापिन् ग्रव्सके साथ समास होता है तब केवल माववापिन् नकारान्त ग्रव्सकी प्रातिपदिकारं श्रीकर छीप् होता है तो प्राति-पदिकार्सनकार के। एक हो जाता है इत्यादि श्रीक प्रयोजन हैं ॥ ६६ ॥

(उगित्चां सर्वमामकानेऽधातोः) इस स्त्र में डिगित् धातु के निषेत्र का यही प्रयोजन है कि (उखास्त्, पर्णेध्वत्) इत्यादि में नुम् आगम न हो सा यह प्रयोजन तो (ब्रष्ट्य) धातु के ग्रहण से निकल जाता कि (उगित्) धातुको (नुम्) आगम हो तो ब्रष्टु हो के। हो इस नियम से अन्य डिगित् धातु के। नुम् होता ही नहीं फिर अधातु ग्रहण व्यर्थे हुआ। इसके व्यर्थ होने रूप ज्ञापक से यह परिभाषा निकली है।

## ६७-साम्प्रतिकाऽभावे भूतपूर्वगतिः ॥

जो पदार्ध वर्तमान काल में अपनी प्रथमावस्था से प्रथम होगया होती उसी पूर्वावस्था के सम्बन्ध से उस की वर्तमान में भी कार्य हों जैसे (गोमन्तमिक्कति, गोमत्यिति, गोमत्यिते, किप्,गोमान्) यहां प्रथम तो गोमान् प्रातिपदिक है पीके उस से काच् इपा तो धातुसंज्ञा हुई फिर काच्प्रत्ययान्त से किप् छोने से धातुसंज्ञा उसकी बनी रही। सा पूर्व रही प्रातिपदिक संज्ञा के स्मरण से पीके धातुसंज्ञा के कन रहते भी (गुम्) होता है प्रर्थात् प्रधातुनिषेध नहीं लगता इस से प्रधातु निषेध भी सार्थक रहा। तथा (प्रात्मणः कुमारीमिक्कति, कुमारीयित, कुमारीयते: कर्करि किप्,कुमारी ब्राह्मणः,तस्मे कुमाय क्ष्वाह्मणाय) यहां कुमान् शे शब्द प्रथमावस्था में स्त्रीलिङ्गईकारान्त है तब तो स्व्याख्य ईकारान्त नदी-संज्ञा सिक्क पीके कब पुक्किवाची हो गया तब भी पूर्वावस्था के भूतपूर्व स्त्रीत्व केता केता कर नदीसंज्ञा होने नदीसंज्ञा के कार्य भी होते हैं। इत्यादि प्रनेक प्रयोग्विक हो से स्व

ग्रेडो मृतपूर्वेगित परिभाषा के मानने से कार्य भी जलजाता तथा जन्म भी सब काम जलता है फिर खुनार्थे ब्राज्यकाथ। इत्यादि प्रयोगसिख के बिये जहीं से जा में ( प्रथमित क्रयक्षण ) इस वात्ति के का भी खुल प्रयोजन नहीं रहा क्योंकि इस परिभाषा के छोने से सब काम निकासनाते हैं। वार्तिक एकदेशी खीर परिभाषा स्वैदेशी है।

• बहुतीहिसमासमें अन्य पदार्थ प्रधान होता है यर्थात् जिन दो वा अधिक पदी का समास किया जावे उन पदों से पृथक् पद वाच्य अन्य पदार्थ कहाता है जैसे (चित्रा गावो यस्य स चित्रगुः, शवलगुः) यहां गौओं का विशेषण (चित्रगुण) और गौ इन दोनों पदों से भिन्न इन का खामी (चित्रगु) कहाता है इसी प्रकार (सर्व यादिर्येषां तानि सर्वादीनि) यहां सर्व और आदि दोनों शब्द से पृथक् अन्यपदार्थ लिया जावे तो सर्वशब्दकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होसके इसलिये यह परिभाषा है॥

## ६८-भवति हि बहुवीहौ तद्गुणसंविज्ञानमपि ॥ अ०१।१।२०॥

बहुनीहि हो प्रकार का होता है एक (तद्गृणसंविज्ञान) और दूसरा (अत-द्गुणसंविज्ञान) तद्गुणसंविज्ञान एस की कहते हैं कि जहां उस अन्य पदार्थ के साथ उसके निज गुणों का समवायसम्बन्ध हो जैसे (लम्बकर्ण:, तुङ्गासिक:, दीर्घबाहु:, क्रुमकेयनख्यमञ्चः) इत्यादि में अन्य पदार्थ का बोध कान आदि के सहित होता है। अतद्गुणसंविज्ञान वह है कि जिन पदों का समास किया जावे उन से अन्य पदार्थ का एयक् सम्बन्ध बना रहे कि जैसे (चित्रगु) अञ्दमें दिखा दिया है। इस से सर्वादि में भी तद्गुणसंविज्ञान मान के सर्व अञ्द कीभी सर्वनामसंज्ञा हो जाती है। इसी प्रकार अन्यत्र भी जानना चाहिये॥ ६८॥

जहां समास की अन्तेदास खर कहा है वहां (ब्राह्मणसमित्, राजट्यत्) इत्यादि प्रयोगों के अन्त में तकार है ते। विधानसामध्ये से इस व्यञ्जन को ही इदास होजाना चाहिये इत्यादि सन्देह की निवृत्ति के लिये यह परि०॥

६९-हल्स्वरप्राप्तौ व्यंजनमविद्यमानवद्भवति ।। अ०६।१।२२३॥

व्यञ्जनको उदासादि खर प्राप्त होता वह व्यञ्जन अविद्यमानवत् होताहे इससे ( ब्राह्मणसमित्)आदि प्रयोगों में अन्त्य तकार की अविद्यमानवत् मानके इकार

अः इस परिभाषा के षागे नागेश ने ( चानुकर्रं नी चर्च ) यह परिभाषा विखी है सी ठौकनहीं क्यों कि उसका सूच कहीं महाभाष्यसे वा न्थों से नहीं निक्लता। घोर न के। ई उदाहरण सुख्य प्रयोजन का दिया।

<sup>†</sup> इस परिभाषा की नागिश भट तथा अन्य लीग भी महाभाष्य से विषष्ठ लिखते पढ़ते हैं कि (खरिवधी व्यक्तनमिवदामानवत्) ऐसा पाउ करने में महाभाष्यकारने ये दीवभी दिखाय है कि सदात्तादि खरीकै विधान मान में जी व्यक्तन अविद्यमानवत् माना आवे तो (विद्युतान वलाहकः) यहां विद्युत् के तकार की अ वद्मान मानें तो इस से परे मतुष् की स्टाल खर (इस्तुरुआं०) स्व से पात इश्वादि अनेक दीव धारेंगे। भीर (इस्तुरुगारी०) इस प्रकार की परिभाषा में काई दीव नहीं आता इस्तिये नागिश भादि का मानना दीक नहीं है।

को छदास होजाता है। इस का श्वापक ( यतोऽनावः ) इस सूत्र में यत् प्रत्यं यान्त व्याच् प्रातिपदिक की श्वायुदास कहा है। श्रीर (नी) शब्द का निषेध इसी खिये हैं कि (नाव्यं म) यहां श्रायुदास न हो सो जब श्रादि में नकार है तब खर के होने से श्रायुदास प्राप्त हो नहीं फिर निषेध करने से यही प्रयोजन है कि उस नकार का भी खर प्राप्त होता है सो श्रवियमानवत् मान के श्राकार की होजाता इसिवये निषेध किया। तथा श्रनुदात्तादि वा श्रन्तोदास से पर जो कार्य कहे हैं उन में जहां श्रादि श्रीर श्रन्त में व्यञ्चन हैं वहां उन कार्यों की प्राप्ति नहीं होगी वहां भी श्रवियमानवत् मान कर काम चल जाता है। श्रीर जो कदाचित् ऐसा मान लिया जावे कि उदासादि गुण व्यं जनों के ही हैं उन के संयोग से श्रवें के भी धर्म समभ्ते जाते हैं सो नहीं बन सकता क्यों कि व्यं जन के विना व्यं जन के विना श्री केवल श्रवों में उदासादि धर्म प्रसिद्ध हैं श्रीर श्रव् के विना व्यं जन को वा चारण होना भी कठिनहे इसिवये उदासादि गुण खतंत्र व्यं जनों के नहीं होसकते। परन्तु यह बात तो माननी चाहिये कि श्रव् के संयोग से व्यं जन को भी उदासादि गुण प्राप्तहों जाते हैं। जेसे दो श्रक्षेत्रकों के बीच एक खेत वस्त्र हो तो वह भी कुछ रिष्टित प्रतीत होता है ॥ ६८ ॥

(वामदेवाड् डाडडी) इस स्त्र में डात् श्री डा प्रत्यय हित् इसीलिये पहें हैं कि डित् के परे वामदेव शब्द के टि भाग का लोप हो जावे सो (यस्येति च) स्त्र से तडित के परे भसंज्ञक श्रवण का लोप हो ही जाता फिर डित्करण व्यर्थ हो कर इन परिभाषाश्रों के निकलने में ज्ञापक है ॥

## ७०-मननुबन्धकग्रहणे न सानुबन्धकस्य ग्रहणम् ॥

## ७१-तदनुबन्धकग्रहणे नातदनुबन्धकस्य ग्रहणम्॥ भ ० ४।२।१॥

अनुवन्धरहित प्रयोगों के यहण में अनुवन्धरहितोंका ग्रहण नहीं होसकता अर्थात् जहां यत् प्रत्यय दकार अनुवन्ध से रहित पढ़ा है चीर खत् में दकारकी इत्संचा होकर यत्ही रह जाता है जहां यत् और य प्रत्यय का ग्रहण किया है वहां (खत्, ख) प्रत्यय का ग्रहण न हो। चीर जिस चनुवन्धसे को प्रत्ययपढ़ा है उस में दितीय चनुवन्ध के सहित प्रत्यय का ग्रहण न हो चर्यात् यत् कहनेसे एएत् महन् से सह चीर मह कहने से एक् का ग्रहण न हो इस से ग्रह

षाया कि (ययतो बातर्वे) इस खरिवधायक स्त्र में नज्से परे (य, यत्) प्रत्ययान्त के। श्रन्तोदात्तं खर होता है सो जो (दात्, दा) का भी श्रहण होवे ते। (श्रवं मिरेव्यम्) यहां भी श्रन्तोदात्त खर होजावे श्रीर पूर्वपद्मकतिखर इष्ट है इसिवये हित्ग्रहण का सार्वेक होना खार्थ में चिरतार्थ श्रीर श्रङ् के परेजो गुणश्रादि कार्य कहा है सो चङ्के परे नहीं होता श्रीर चङ्के परे जो दिला दि कार्य कहा है सो श्रङ्के परे नहीं होता श्रीर श्रङ्के परे जो दिला दि

( गाच: फियामञ्) यहां गाच् प्रत्ययानत से खार्ष में अञ्प्रत्ययकहा है से। (कम्में व्यतिहारे गाच् फियाम्) इस स्त्र से गाच् प्रत्यय का तो खी लिंगमें ही विधान है किर खार्ष में गाच् प्रत्ययानत से अञ्कहने से खी लिंग ही हो जाता की कि खार्षिक प्रत्ययों के होने में प्रकृति के लिङ्ग और वचन की अनुहित्त होती है किर खी ग्रह्म व्यर्थ हुआ इस लिये यह परिभाषा है।

#### ७२-कचित्स्वार्थिका मपि प्रकतितो लिङ्गवचनान्यतिवर्त्तन्ते ॥

#### अ० ५।३।६८॥

कहीं र खार्थिक प्रत्यस भी प्रकृति के लिङ्ग वचनी की छोड़ देते हैं। जब प्रकृति के लिङ्ग वचन खार्थप्रत्ययोत्पित में सर्वत नहीं बने रहते तो ( चच:-खियामज्) सूत्र में स्त्रीग्रहण सार्थक हो गया। तथा (अपकल्पम्) यहां नियत खीलिङ्ग बहुवचनान्त अप् शब्द से कल्पप्रत्यय खार्थ में हुआ है सो अपने लिङ्ग वचन छोड़ के नपुंसकलिङ्ग एकवचन रह जाता है तथा (गुड़कल्पा द्राचा, प्रयस्कल्पा यवागूः) यहां गुड़पुलिङ्ग और पयः नपुंसकलिङ्ग से कल्पप् प्रत्यय होकार खीलिङ्ग हो जाता है। और क्रचित् कहने से यह प्रयोजन है कि (बहुगु-डो द्राचा, बहुपयो यवागूः) इत्यादि में प्रकृति के अनुकृत ही लिङ्ग वचन रहते हैं इत्यादि श्रनेक प्रयोजन हैं ॥ ७२॥

( प्रतेरं खादयस्तत्पुरुषे ) इस स्त्र के संखादिगण में राजन् शब्द पढ़ा है तो छस का यही प्रयोजनहे कि प्रति से पर तत्पुरुष समासमें राजन् शब्द अन्तोदात्त होजावे सो जब प्रतिपूर्वक राजन् शब्द से तत्पुरुष समास में समासान्तष्टच्प्रख्य प्राप्त है तब तो चित् होने से भन्तोदात्त होही जाता फिर राजन् शब्द का पाठ खर्डिशा इसस्ये यह परिभाषा है ।

#### ७३-विभाषा समासान्तो भवति 📲 🗷 🐧 २। १९७॥

समासान्त सब प्रत्यय विकल्प करके होते हैं तो प्रतिपूर्वक राजन् यण्दसे जिस पच में समासान्त टच्न हुआ वहां (प्रतिराजा) में भी अन्तोदात्त होजावे इस-लिये राजन् यन्द का अंखादिगण में पढ़ना सार्धक हो गया। तथा ( दित्रिश्वां पाइन्) इस स्त्र से भी बहुत्रोहिसमास में दितिपूर्वक मूर्ड यन्दकी अन्तोदात्त खर कहा है सो यहां भी दितिपूर्वक मूर्ड से जब समासान्त व प्रत्ययविधान है तो प्रत्ययखर से अन्तोदात्त सिंड हो है फिर मूर्ड न् यन्द का यहण इसी लिये है कि समासान्त प्रत्यय विकल्प होते हैं सो जिस पच में समासान्त नहीं होता (दिमूर्डा, त्रिमूर्डा) यहां भी अन्तोदात्त खर हो जावे। इत्यादि प्रयोजनांके लिये यह परिभाषा है ॥ ०३॥

( धतानि, सहस्राणि ) यहां जब सर्वनामस्थान िंग को मान के नुम्आगम होता है तब(धतन्, सहस्रन्) घन्दां के नकारान्त हो जाने से(प्णान्ता षट्) सूत्र से षट्संज्ञा होजावे तो( घड्भ्यो लुक्) सूत्र से धिका लुक् होना चाहिये ब्रन्थादि समाधान के लिये यह परिभाषा है ॥

## ७४-सन्निपातलक्षणोविधिरनिमित्तं तिह्यातस्य॥ १० १।१।३९॥

जो एक के श्रायय से दूसरे का सम्बन्ध होना है वह सिवपात कहाता है उसी सिवपात संबन्ध का जो निमित्त हो ऐसा जो विधि कार्य है वह उस अपने निमित्त के बिगाड़नेका श्रनिमित्त श्र्यात् असमर्थ होताहै। यहां ग्रत, सहस्राव्द से जस् श्राकर थि श्रादेग हुशा श्रव श्रि के श्रायय से ग्रत श्रव्द की नृम् हो कर ग्रत नान्त हुशा श्रव जिस के श्रायय से ग्रत की नान्तत्व गुण मिला उस नान्त-गुण से उसी का विघात करे यह ठीक नहीं इस से(श्रतानि, सहस्राणि) श्रादि में श्रि का लुक नहीं होता तथा(इयेष, उवोष) यहां एक प्रत्यय के श्रायय से(इष, उष) धातु की। गुणहोता है गुण होने से इजादि मान कर श्राम् प्राप्त है श्रीर

में इस परिभाषा की नागेश भट ने ( समासान्तिविधरनित्यः ) ऐसा लिखा है सी महाभाष्यसे विक्ष है क्यों कि स्थित्य भीरिकास मैं वहत भेद है स्थानत्य एस की कहते हैं कि जो खभी हो भीर कभी न ही सीर विकल्प के दी पच सदा बने रहते हैं भीर इस परिभाषा की भूमिका में (सुपष्टी नगरी) यह महाभाष्य का एटाइस्य करके रक्खा है कि पिंचन् शब्द से ( इन: स्त्रियाम् ) स्व से समासान्त कप् नहीं हुसा ती समासान्त स्थान हैं। सी यह महीं विचारा कि (न पूजनात्) स्व से (सुपष्टी नगरी) सादि सब में पूजनवाची समास से समासान्त का निवेध सिख है जब कप् प्राप्त हो तो समासान्तिष्व के प्रांतर्य होने में (सुपष्टी नगरी) यह प्रयोग कव समर्थ हो सकता है। देखी व्याकरक में नागेश की कितनी वही मूख है।

बाम् के होजाने से इस से पर लुक् कहा है तो उसी एत् का विघात हो कि जिस के आश्रय से इस उम्र इजादि हुए हैं इत्यादि इस के अने क प्रयोजन हैं। और लोक के साय भी इस परिभाषा का सम्बन्ध है कि जो पुरुप जिस धनाच्य के धन से ख्यं धनवान् हुआ हो वह उसी धन से धनाच्य का विघात कर यह बहुत विरुद्ध है अर्थात् ऐसा कभी न होना चाहिये कि जिस के संग से जो सामध्य प्राप्त हो उस सामध्य से उसी के। नष्ट करे। ०४॥

(पर्श्वन्द्राच्यो देवता अस्य स पश्चेन्द्रः स्थालीपाकः) पश्चेन्द्राची शब्दसे देवता अर्थ में विहित अण् प्रत्यय का ( दिगोर्जुगनपत्ये ) स्त्र से लुक् होकर ( लुक्क दिन्ति अण् प्रत्यय का ( दिगोर्जुगनपत्ये ) स्त्र से लुक् होकर ( लुक्क दिन्ति)स्त्र से भैकार स्वीप्रत्यय का भी लुक् हो जाता है। तव छीश् के संयोग से आया जी आनुक् आगम उस का लुक्विधान किसी स्त्र से नहीं किया सी उस आनुक् का अवण हो ते। ( पश्चेन्द्रः ) श्रादि शब्द सिद नहीं हो सकें इसित्ये यह परिभाषा है।

## ७५-संनियोगशिष्टानामन्यतराऽभावे उभयोरप्यभावः ॥ ष्र० ६। ४। १५३॥

जिस कार्य के होनेमें एक साथ दो का नियम हुआ हो उन में से जब एकका अभाव होजावि तब दूसरे का अपने श्राप अभाव होजाता है। जैसा किसी कार्य का नियम है कि देवदल यज्ञदल होने मिल के इस काम की करें से। जो देवदल न रहे तो यज्ञदल हस कार्य से खयं निष्ठत होजाता है। इसी प्रकार यहां भी इन्द्र गब्द से खोख रूप कार्य की विवचा की डीव और यानुक दोने। पूरी जरते हैं। से। जब डीव का अभाव होता है तब धानुक भी वहां से निष्ठत्त होजाता है। तथा (पद्मानाय्यो देवता धस्य स पञ्चानिः)। यहां खी प्रत्य के लुक् होने के पवात् ऐकार धागम की भी निष्ठत्ति होजाती है। इस परिभावा का ज्ञापक यह है कि (विवचकादिश्यम् इस लुक्) इस सूत्र में विवचकादि सद्दों की कुक् होता है। से। विवच है और उसी ह प्रत्यय के संगेग से विवच दि सद्दों की कुक् होता है। से। विवच दि सद्दों से एक का लुक् कहरेते ते। कुक् धागम की भी निष्ठत्ति हो जाती। इसिलये विवच दि सद्दों की कुक् घागम के सहित पढ़ उन से परे छ प्रत्ययमात्र का लुक् कहा है। इस से सिक्ष हुआ कि धागमी की निष्ठत्ति भे धागम की निष्ठत्ति हो साम की निष्ठत्ति हो। तब क्षत कुगागम विव्यकादि से छ प्रत्यय का लुक् कहा है। इस से सिक्ष हुआ कि धागमी की निष्ठत्ति भे धागम की निष्ठत्ति हो जाती है। तब क्षत कुगागम विव्यकादि से छ प्रत्यय का लुक् कहा है इत्यादि धनेक प्रयोजन हैं ॥ ७५% ॥

तद्नुबन्धनप्रचणे • इस पूर्व लिखित परिभाषा ने अनुकूल अण् प्रत्यय ने आश्या नि नार्य है वह ए प्रत्यय ने मान ने न होना चाहिये तो (कार्मस्ताच्छी ल्ये) इस स्त्र का यही प्रयोजन है कि ताच्छी ल्य अर्थ में ए प्रत्यय परे होता कार्मन् शब्द ने टिभाग का लोप हो से (नस्ति हिते) सूत्र से नान्त भ संज्ञक अङ्ग ने टिका लोप सिंद ही है तो ताच्छी ल्य अर्थ में (कार्म:) प्रयोग बन ही जाता फिर यह स्त्र व्यर्थ होकर इस परिभाषा का जापक है ।

## ८६-ताच्छीलिकेणेऽण् कतानि भयन्ति ॥ अ०६ । ४। १७२ ॥

तच्छील प्रवं में विहित ए प्रत्यय के पर प्रण् प्रत्ययात्रित कार्य भी होते हैं इस से यह त्राया कि ( अन् ) सूत्र से प्रण् प्रत्यय के पर त्रवन्त को प्रक्रतिभाव कहा है से ताच्छील्य प्रवं मं ए प्रत्यय के पर त्रवन्तकर्मन् प्रव्ह को भी प्राप्त धा इसलिये ( कार्मस्ताच्छील्ये ) सूत्र में टिलोपनिपातन सार्थक होगया यह स्वार्थ में चितार्थ है। अन्यत्र फल यह है कि (चुराशीलमस्याः सा चौरी, तपः शील-मस्याः सा तापसी, इत्यादि प्रयोगीं में ताच्छीलिक एप्रत्ययान्तसे (टिड्ढाएज्०) सूत्र में अणन्त से कहा छीप हो जाता है इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं ॥ ७६ ॥

(दाण्डिनाय॰) इस स्त्र में भीणहत्य ग्रन्थ निपातन किया है एस से यही प्रयोजन है कि (भूणप्रो भाव: भीणहत्यम्) यहां निपातन से तकारादेश होजावे सा जो (हनस्तोऽविसलो:) स्त्र से ध्यञ् प्रत्यय के परे हन् के नकार के। तका- सादेश होजाता तो फिर निपातन करना व्यर्थ है इसलिये यह परिभाषा है ॥

## ७७-धातोः कार्यमुच्यमानं तत्प्रत्यये भवति ॥ प्रव्छ। २।३१ ।।

जो धात की कार्य कहा है वह उसी धात से विहित प्रत्यय के परे हो अर्थात् धात की कार्य प्रातिपदिक से विहित तिहत के परे नहीं इससे हन् धात की कहा तकारादेय श्रीणहत्य में प्रातिपदिक से विहित तिहत व्यक् के परे नहीं हो सकता। इसलिये श्रीणहत्य में तकारादेश निपातन करना सार्थक हुना और अन्यत फल यह है कि (श्रीणमः) यहां अण् प्रत्ययके परे तकारादेश नहीं होता तथा (कंसपिरमृह्भ्याम्) यहां प्रातिपदिक से विहित विश्वित के परे सन्धातु की कही हि नहीं होती (रज्जुसह्भ्याम्, देवहर्ग्याम्) यहां भलादि प्रकित् विश्वित के भागम नहीं होता। इत्यादि प्रनेक प्रयोजन हैं॥७०॥

( सर्वेने, विश्वने, उचने: , नीचने: )यहां सर्वेनाम श्रीर श्रव्ययसंश्वा नहीं होनी चाहिये को कि सर्वादि में सर्वे विश्व प्रश्द श्रीर श्रव्ययों में उधिस् नीचेस् प्रव्हपढ़े हैं सो जब गब्द ने स्वरूप का ग्रहण होता है तो एक ग्रब्दों की सर्वनाम भीर श्रव्यय-संज्ञा कैसे होगी श्रीर संज्ञा के विमा सर्वनाम भीर श्रव्यय के कार्य भी नहीं हो सकते इसलिये यह परिभाषा है।

## ७८-तदेकदेशभूतस्तद्ग्रहणेन गृह्यते ॥ प० १ । १ । ७२ ॥

कसो के एक देश में कोई अन्य आजावे तो वह उसी के ग्रहण से ग्रहण किया जाता है इस से यहां सर्वे आदि शब्दों के मध्य में अकच् प्रत्य आगया वह उसी के ग्रहण से ग्रहण किया गया तो सर्वेनामसंज्ञा हो गई। इसी प्रकार ( एचकी: ) आदि में अव्ययसंज्ञा होना जानो। तथा ( ग्रहंपटामिक ) यहां श्रतिङ् से परे तिङ्पद अनुदास भी हो जाता है। इत्यादि श्रनेक प्रयोजन हैं॥ ७८॥

(गातिस्थाघुपा॰) इस सूत्र में गाति निर्देश से तो श्रदादि ने इण् धातु का ग्रहण होना ठीक है। परन्तु पा धातु ने ग्रहण में संदेह है कि श्रतुक्विकरण भ्वादि श्रीर लुक्विकरण श्रदादि इन दोनों में से किस का ग्रहण किया जावे सो जो श्रदादि ने पा धातु का भी ग्रहण हो तो (श्रपासीहनम्) यहां भी सिच् का लुक् हो जाना चाहिये इस्रस्थिये यह परिभाषा है।

# ७९-लुग्विकरणालुग्विकरणयोरलुग्विकरणस्यैव ग्रहणम् ॥ प० ७। २। ४४॥

लुग्विकरण और अलुग्विकरण के प्रइण में जहां संदेश पड़े वहां अलुग्विकरण का ही यहण होना चाहिये इस से उता(गातिस्था॰) सूत्रमें (पा पाने) अलुग्विकरण धातु का यहण हो जाता है। और लुग्विकरण (पारचणे) का यहण नहीं होता। इस का जापक यह है कि (स्वरतिस्तिस्यति) इस स्त्र में (स्ति, स्यति) दोनें के स्थान में सुङ् पढते तो इन्हीं दोनों का यहण हो जाता क्योंकिये हो दोनें सुङ् हैं तीसरा नहीं परन्तु स्ति लुग्विकरण चदादि और स्यति अलुग्विकरण दिवादि का है। इससे यही आया कि सामान्य सुङ् के पढ़ने से अलुग्विकरण स्यति का यहण होता और स्ति का नहीं होता इसलिये प्रयक् २ दोनों का निर्देश किया गया है इत्यादि इसके अनेक प्रयोजन हैं। ७८॥

( हरचिं ) इस सूत्रमें अभ्याससे परे हि धातु के हकार को कुल कहा है परन्तु वह कुत्व चङ् में न हो सो चङ् णिअन्त से होता है उस चङ् के परे हि की सङ्ग्रंजा ही नहीं किन्तु णिच् के सहित और चिच्के परे हि की सङ्ग्रंजा है और ग्रंगाधिकार में ग्रङ्ग को कार्य का विधान वा निषेध होता है इस चङ् के परे. कृत्व प्राप्त हो नहीं किर निषेध क्यों किया इसलिये यह परिभाषा है।

#### ८०-प्रकृतिग्रहुणे ण्यधिकस्यापि कुटवंभवति ॥ भ्र० ७।३।५६॥

कुषप्रकरण में जहां स्लप्कित का यहण है वहां णिच्सहित प्रक्रित का भी यहण हो जाने। इत से चङ्के परे निर्यथ सार्वक होग्या और भन्यत फल यह है कि (प्रजियायियति) यहां णिजन्त हि धातु को सन् प्रत्यय के परे कुल हो जाता है इत्यादि प्रयोजन हैं ॥ ८०॥

(ज्यादादीयसः) इस सूत्र में जो ज्य से परे ईयसन् प्रत्य को आकारादेश न कहते तो भी लोप को अनुवस्ति आकर पूर के आदि ईकार का लोप छोकर अक्षत् यकारादि प्रत्यय के परे ज्य को दीव हो के (ज्यायान्) प्रयोग सिंद्र हो ही जावेगा फिर आकारादेशविधान व्यर्थ होने से यह परिभाषा है।

#### ८१-अङ्गवृत्ते पुनर्वृत्तावविधिः ॥ अ०६। ४। १६० ॥

श्रंगाधिकार में कोई कार्य निष्पत हो गया होतो फिर दूसरे कार्य में प्रविश्त न होने। इस से यह त्राया कि श्रंगाधिकार के एक ईयस्न्लोप कार्य होने में फिर दितीय कार्य दोव नहीं हो सकता इसिलये पूर्वीक (ज्यादादीयसः) सूत्र में श्राकारादेश सार्यक हो गया तथा ( रीङ ऋतः ) यहां जो दीर्घ रीङ् न कहते तो भी (मात्रीयित) श्रादि में श्रक्षत् यकारादि प्रत्यय के परे दीर्घ हो जाता फिर दीर्घ रोङ् यहण का यही प्रयोजन है कि रिङ् किये पीके दीर्घ नहीं हो सकता इसिलये दीर्घ रोङ् पदना चाहिये। इत्यादि श्रनेक प्रयोजन हैं॥ ८१॥

(परवाकामं नमःकरोति नमस्यति वा) इत्यादि प्रधोगों में नमः ग्रब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति (नमःखिस्तिखाद्वाखधाऽसंवषट्योगाद्य) इस सूत्र से होनी चाहिये सो इस समाधान के लिये यह परिभाषा है।

#### ८२-उपपद्विभक्तेः कारकविभक्तिर्वलीयसी ॥ भ०२।३।१९॥

उपपदिवभित्ता से कारक विभित्ता बलवान् होती है। उपपदिवभित्ता यह कहाती है कि जहां कर्मादि कारक व्यवस्था से किसी निज विभिन्ता का नियम न किसा हो और जहां कर्मादि कारक व्यवस्था से नियत विभिन्ता होती है उस को कारक विभिन्ता कहते हैं सो (परमाक्षने नमः, गुरवे नमः) इत्यादि में तो उपपद्विभिन्ता चतुर्यो हो जाती और (परमाक्षानं नमस्करोति) इत्यादि में उपपद्विभिन्ता

को बाध के कारकविभिक्त हो जातो है। तथा (गाः स्त्रामी वर्जात) यहां स्त्रामी ग्रन्थ के येग में उपपद विभक्ति षष्ठी सप्तमी (स्त्रामी ग्राम है परन्तु वर्जात क्रिया में गीश्री को कर्मात होने से दितीयाविभिक्त हो जाती है। इत्यादि॥ ८२॥

(मिमार्जिपति) यहां (गृज्रसन्×ितप्=) इस अवस्था में वहापेच वृद्धि की अपेचा में अल्पापेच अन्तरङ्ग होने से दिल हो कर परल से अभ्यासकार्य होने (मिस्र-ज्×सन्×ितप्=) इस अवस्था में इकार ऋकार दोनें। की वृद्धि प्राप्त है सी जो अभ्यासकाभी वृद्धि होजाने तो इस्य का अपवाद होनेसे फिर इस्व नहीं होसकता तो (मिमार्जिपति) आदि प्रयोग भी सिश्व नहीं हो सकते इसलिये यह पदि०॥

#### ८३-- अनन्त्यविकारेऽन्त्यसदेशस्य कार्यं भवति॥ अ०६।१।१३॥

जहां अनत्य श्रीर अन्य वर्ण के समीपस्य दोनों वर्ण की जो कार्य प्राप्त हो वहां अन्य के समीपस्य वर्ण की कार्य होना चाहिये श्रीर दूरस्य व्यवहित पूर्ववर्ण की नहीं होवे इस से (मिमार्जियति, में अभ्यास की विद्य नहीं होती तथा (अदोऽ चित, अद्मुगङ्) यहां किए प्रत्ययात्त अञ्च धातु के पर अदम् शब्द के दि भाग की अदि श्रादेश हो कर (अद्युङ्) इस अवस्था में (अद्सोऽसेदांदु दो मः) इस सूत्र से दोनों दकारों से पर उ श्रीर दकारों की मकार प्राप्त है से। इस परिभाषा से अन्त्य की होता है अनन्त्य पूर्व की नहीं इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं ॥ ८३॥

(देहि, धेहि) इत्यादि प्रयोगों में जो अभ्यास का लोप होता है से। अलोन्त्य-विधि माव के अन्त्य अल् का लोप होवे तो (देहि, धेहि) आदि प्रयोग सिंख नहीं हो सकों इसल्ये यह परिभाषा है।

## ८४-नानर्थकेऽलोन्सविधिरनभ्यासविकारे॥ अ० १। १।६५॥

श्रनधंक ग्रन्थ को कहा कार्य श्रन्त्य श्रन् की न हो परन्त श्रभ्यास विकार को कोड़ के धातु की जो दिल किया जाता है उस में एक भाग श्रनधंक श्रीर दोने। भाग सार्थ क होते हैं क्योंकि वहां ग्रन्थ धिका होने से श्र्याधिका नहीं हो जाता इस से श्रनधंक श्रभ्यास का लोग श्रन्थ धन् की न हुआ तो (देहि, धेहि) श्राद्रि प्रयोग सिंह हो गये। तथा (श्रश्यकानुकरणस्थात हती) इस से अत् भाग की कन्ना परक्ष इस परिभाषा के श्राश्य से श्रन्थ धन् को नहीं होता ( घटत्×हति = घटित, पटित ) इत्यादि श्रनेक प्रशेजन हैं । ६४ ॥

जैसे ( ब्राह्मण्य, ब्राह्मणी च ब्राह्मणी, वस्सय वस्सा च वस्सी ) यहां स्त्री वाचक ग्रन्द के साथ पुरुषवाची ग्रन्द एक्ष्मिय रह जाता है वैसे ( ब्राह्मण्वस्सा च ब्राह्मणीवस्सय ) यहां भी एक्षमिय होना चाहिये इसल्यिये यह परिभाषा है ।

#### ८५-प्रधानाप्रधानयोः प्रधाने कार्यसम्प्रत्ययः॥

जहां प्रधान और अप्रधान दोनों में कार्य प्राप्त हों वहां प्रधान में कार्य होना निश्चित रहे अप्रधान में नहीं (ब्राह्मणवत्सा च ब्राह्मणीवस्मय) यहां स्त्रील और पुंस्त स्वार्थ में अप्रधान और स्स्त्रामिसम्बन्ध में प्रधान हैं इसलिये एकप्रिय नहीं होता इत्यादि। तथा लोक में भी और किसी ने किसी से पूछा कि यह कीन जाता है उसने उत्तर दिया कि राजा यद्यपि राजा के साथ सेना दि सब थे तथापि प्रधान राजा का यहण होता और दो मनुष्यों का देवद्र नाम हो तो उन में जो प्रधान होता है उसी से व्यवहार किया जाता है ॥ ८५ ॥

स्वस्तादिगण में मात शब्द पढ़ा है उस से डीप प्रत्यय का निर्वध किया है सो जननीवाचक है और परिमाण अर्थात् तोलन करने वाली सामान्य स्त्री की भी मात कहते हैं से। दोनीं का निर्वध हो वा किसी एक का इस सन्देश की निव्धत्ति के लिये यह परिभाषा है।

## ८६-भवयवप्रसिद्धेः समुदायप्रसिद्धिर्बलीयसी॥

श्रवयव की प्रसिद्धि से समुद्राय की प्रसिद्धि बलवान् होती है। श्रवयव की प्रवृत्ति थोड़े श्रंथ में श्रीर समुद्राय की प्रवृत्ति बहुत श्रंथ में होती है। इस कारण जननीवाचक माळ यब्द के रुटि होने से श्रवयव मान कर खस्त्रादिगण से डीप् का निषेध होजाता है श्रीर परिमाणकर्त्तृवाचक माळ यब्द के यौगिक होने से समुद्रायवाची मान कर खस्त्रादि गण से डीप् का निषेध नहीं होता श्रव्यात् परिमाणवाचक माळपुकष होतो (माता, मातारी, मातारः) श्रीर स्त्री होतो (माती, मात्रयी, मात्रयः) ऐसे प्रयोग होंगे इस परिभाषा के हळादि प्रयोजन हैं ॥ ८६॥

( श्रवि विभाषा ) इस सूत्र में गृधात के रेफ की सकारादेश होता है। सी जहां क एवाची गलगब्द है वहां भी सत्वका विकल्पहोतो गर शब्दभी काएवाचक होजावे सो नियम से विक्ष है क्योंकि गर शब्द केवल विष का वाची और गल शब्द काएवाची है इन दे। नें के श्रव् में सत्व के विकल्प से ध्यभिचार होजाना चाहिये इस के समाधान के लिये यह परिभाषा है।

#### • ८७-व्यवस्थितविभाषयाऽपि कार्याणि क्रियन्ते ॥

ध्य स्थित विभाषा से भी कार्य किये जाते हैं। व्यवस्थित विभाषा उस की कहते हैं कि जिस कार्य का विकल्प किया हो वही कार्य किसी नियतार्थ वाचक श्रिष्ट प्रयुक्त शब्द में नित्य हो जावे और किसी में हो ही नहीं और जहां सब प्रयोगों में उस कार्य का होना न होना दोनों भेद रहें तो उस की श्रव्यवस्थित विभाषा कहते हैं इस से कार्यवाची गल शब्द में नित्य लव हो जाता है इस के उदाहरणों की कारिका महाभाष्य की यह है कि:—

#### देवत्रातो गलो ग्राह इतियोगे च सिद्धिः।

## मिथस्ते न विभाष्यन्ते गवाक्षः संशितवृतः ॥ १ ॥

(देव बासी जातो देव जाताः) यहां संज्ञावाचक जात यव्द में (तुद्विद्ोन्द्जा०) इस स्त्र से निष्ठा के तकार की नकार नित्य ही नहीं होता और कियावाचक में तो (जाणम, तातम्) दोनों होते हैं। गल यव्द का लिख दिया। सामान्य योगिकवाची (गरः,गलः) दोनों ही होते हैं (विभाषा यहः) इस स्त्र में यह धातु से ण प्रत्यय होकर (याहः) प्रयोग बनता है से यह जलजन्तु की संज्ञा है इस में नित्य ण हो जाता है। और जहां नचत श्रादि लोकवाची में यह यव्द अच् प्रत्ययान्त होगा वहां ण नहीं होता तथा(इति) यव्द के योग में सत् संज्ञक(ग्रत्ट, यानच्) प्रत्यय विकत्य से प्राप्त भी हैं जैसे (हन्तीति पलायते, वर्षतीति धावति) यहां प्रथमासमानाधिकरण में व्यवस्थितविभाषा मान कर नित्य नहीं होते (गवाचः) यह भरोखा की संज्ञा है यहां गो यव्द के। अवङ् आदेय विकत्य से प्राप्त है से नित्य ही हो जाता है। और जहां गो के उच्च नेत्र का नाम होगा वहां (गवाचम्, गोश्रचम्' गोऽचम्) ये तीन प्रयोग हो जावेंगे और (संग्रितव्रतः) यहां (शाक्कोरन्यतरस्याम्) इस स्त्र से तादि कित् के परे शो धातु के। विकत्य से प्राप्त इकारादेय नित्य होता है इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं ॥ ८० ॥

(भागंसायां भूतवच) इस स्त्र में प्रिय पदार्थ की इच्छा संबन्धी भविष्यत्काल में भूतवत् श्रीर वर्त्तमानवत् प्रत्यय कहे हैं अर्थात् भूतकालिक जिस शर्थ में प्रक्षति से जो प्रत्यय कहा है वह प्रत्यय उसी श्रय में उसी प्रक्षति से होना चाहिये सा सामान्यभूत में निष्ठा श्रीर लुङ् श्रादि होते हैं श्रीर श्रनयतनभूत में लुङ् तथा परोच्चानयतनभूत में लिट् होता है इस में यह सन्देह है कि भूतवत् कहने से सामान्यभूतकालिक प्रत्ययो का श्रितदेश होवे वा सामान्य विशेष दोने! का। इसलिये यह परिभाषा है।

#### ८८-सामान्यातिदेशे विशेषानतिदेशः॥

जहां सामान्य और विशेष दे। ने कि अतिदेश प्राप्त हो वहां विशेषका अतिदेश नहीं होता। इस से सामान्यभूत के अतिदेश में विशेषभूत में विहित लाह् लिट् का अतिदेश नहीं होता इत्यादि ॥ ८८ ॥

(सनागंसभिच उ:) इस सूत्र में सन् धातु वा सन् प्रत्यय का ग्रहण होना चाहिये इस सन्देह की निव्यक्ति के लिये यह परिभाषा है।

## ८९-प्रत्ययाप्रत्यययोः प्रत्ययस्यैव ग्रहणम् ॥ अ०६ । ४ । १ ॥

जहां प्रत्यय श्रीर अप्रत्यय देशनों का एकखरूप होने से ग्रहण हो सकता हो वहां प्रत्यय हो का ग्रहण हो अप्रयत्य का नहीं। इसलिये सन् धात का ग्रहण नहीं होता किन्तु सन् प्रत्ययान्त से उप्रत्यय होता है तथा(चिचीषति,तुष्टूषति) यहां सन् के परे श्रजन्त की दीर्घ होता है सो (दिध सने।ति, मधु सने।ति) यहां सन् को परे दीर्घ नहीं होवे। इत्यादि भनेक प्रयोजन हैं। ८८॥

(विपराभ्यां जी:) इस सूत्र में वि परा पूर्वक जि धातु से आक्षानेपद कहा है सो (परा जयित सेना) यहां सेना शब्द के विशेषण परा शब्द से परे भी आक्षाने पद होना चाहिये इस संदेह को निष्ठित के लिये यह परिभाषा है॥

## ९०-सहचरितासहचरितयोः सहचरितस्यैव ग्रहणम् ॥

सहचारी श्रीर श्रमहचारी दें। नें का नहीं ग्रहण होसकताही वहां सहचारी काही ग्रहण हो। श्रीर श्रमहचारी का नहीं (विजयते, पराजयते) ग्रहां श्राक्षनेपद्द होगया श्रीर (बहुविजयति वनम्, पराजयित सेना) ग्रहां न हुआ। क्योंकि नहीं वि, परा, केवल उपसर्ग हैं वहां हो। यहां बहुवि वन का श्रीर परा, सेना का विशेषण श्रश्त दें। नें श्रमुपसर्ग हैं वहां श्राक्षनेपद नहीं होता। वन श्रीर सेना के विशेषण में वि श्रीर परा शब्द उपसर्ग के सहचारी नहीं हैं इस कारण वहां श्राक्षनेपद नहीं हुआ तथा (पंचम्यपाङ्परिभि:) ग्रहां कर्मप्रवचनीय श्रभ् श्राङ् श्रीर परि के योग में पंचमी विभक्ति होती है सो वर्जनार्थ श्रम् शब्द के साहचर्य से (इचं परि विद्योतते विद्युत्) ग्रहां लक्षण श्रथं में पंचमी विभक्ति नहीं होती। इत्यादि श्रनेक प्रयोजन हैं ॥ ८०॥

जैसे ( अहो आसर्थम्, उताहो इमे ) इत्यादि में श्रोकारान्त निपात की प्रयद्ध-संज्ञा हो कर प्रक्रतिभाव हो जाता है वैसे ( श्रतिरस्तिर: समपद्यत, तिरोऽभवत्) यहां च्विष्रत्ययान्त लाचिणिक श्रोकारान्त्रकी निपातसंज्ञा होकर प्रयद्धसंज्ञा हो। जावे तो प्रक्रतिभाव होना चाहिये इसलिये यह परिभाषा है।

#### ९१-लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव यहणम्॥ अ०१।१।१५।

सचण नाम को स्वसे कार्य होकर बना हो वह लाचणिक और जो खाभा-विक है वह प्रतिपदोक्त कहाता है। उन लाचणिक और प्रतिपदोक्त के बीच में जहां संदेह पड़े वहां प्रतिपदोक्त को कार्य हो और लाचणिक को नहीं इस से (तिरोऽभवत्) यहां लाचणिक खोकारान्त निपात को प्रग्रह्यसंज्ञा होकर प्रक्ष-तिभाव नहीं होता। तथा(खाशिषा तरित, खाशिषकः) यहां इस भाग के ला-चिणक होने से (इसुस्तान्तात्कः) सूत्र से ठक् प्रत्यय को ककारादेश नहीं होता इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं। ८१॥

इस परिभाषा के होने में ये दोष हैं कि जो (दाधाघ्वदाप्) सूत्र से दाधा की घु संज्ञा होती है सो (देख्रचणे, दोअवखण्डने, धेट्पाने) आदि की घु संज्ञा नहीं होनी चाहिये कोंकि (डुदाज्, डुधाज्) प्रतिपदीत और देख् आदि लाचणिक हैं इस संदेह की निडित्त के लिये यह परिभाषा है ॥

#### ९२-गामादायहणेष्वविशेषः ॥ अ० १ । १ । २० ॥

गा, मा, दाये तीनां जिन सूत्रों में यहण किये हीं वहां सामान्य करके लाचिणिक और प्रतिपदीत दीनों का यहण होता है इस से (देङ्) आदि लाचिणिक धातुओं की भी घु संज्ञा हो जाती है (देए) धातु में पित् पढ़ने का यही प्रयोजन है कि जो दाप् की घु संज्ञा का निषेष है सो दे मात्र के पढ़नेसे प्राप्त नहीं था इसलिये पित् किया सो जो लाचिणिक दे मात्र की घु संज्ञा प्राप्त ही नहीं थी तो निषेध के लिये पित् क्यों पढ़ा। इस से यह आया कि लाचिणिक की भी घु संज्ञा होती है (घुमास्थागापाजहातिसां हिल) यहां मा करके में आदि को भी ईकारादेश होता है (मीयते, मेमीयते) इत्यादि या करके गै आदि भी लिये जाते हैं (गीयते, जेगीयते) इङ्धातु के स्थान में जो गाङ् आदेश होता है उस का भी ग्रहण होता है जैसे (अध्यगीष्ट, अध्यगीषाताम्) इत्यादि बहुत प्रयोजन हैं ॥ ८२।।

(हिंदरादेच) सूत्र में आ,ऐ, औ, इन तीनों की हिंदिसंज्ञा होती है। इस में यह संदेह होता है कि जो तीनों वर्षकी एक साथ हिंदसंज्ञा होजावेतो(कारकः) आदि में एक साथ तीनों वर्ष हिंद होने चाहिये। इसलिये यह परिभाषा है है

९३-प्रत्यवयवं वाक्यपरिसमाप्तिः ॥ ५० १ । १ ॥ ।

वान्य भी समाप्ति प्रत्येक अवयव के साथ होती है अर्थात् जहां समुदाय को

कार्य कचा है वचां वाक्यस्य किया जब प्रत्येक भवसव के साथ सम्बन्ध करलेती है तब उस को पूर्णवाक्य कचते हैं। जैसे किसी ने कचा कि (देवदस्तयज्ञदसविष्यु-मित्रा भोज्यन्ताम्)यद्यपि यचां यच नचीं कचा कि देवदस्त, यज्ञदस्त श्रीद विष्णु-मित्र को प्रथम् २ भोजन कराश्री तथापि भोजन क्रिया प्रत्येक के साथ सम्बन्ध रखती है इसी प्रकार यहां था, ऐ, श्री की इडिसंचा प्रथक् कची है इसी से प्रत्येकवर्ण के साथ दिव का सम्बन्ध प्रथक् २ रहता है ऐसे ही गुण श्रादि संचा भी प्रत्येक की होती है ॥ ८२॥

अब इस पूर्वीत परिभाषा से यह दोष श्राया कि जो (हलीऽनन्तरा:संयागः) यहां प्रत्येक वर्ष की संयागसंज्ञा रहे तो (निर्यायात्, निर्वायात्) यहां या,वा धातु को संयोगादि मान कर (वान्यस्य संयोगादेः) इस सूत्र से एकारादिश होना चाहिये इत्यादि श्रनेक दोष श्रावेंगे। इसलिये यह परिभाषा है ॥

## ९४-समुदाये वाक्यपरिसमाप्तिः॥ अ० १।१। ७॥

कहीं ऐसा भी होता है कि समुदाय में वाका की परिसमाप्ति होने अर्थात् वंक्यस्क किया का केवल समुदाय के साथ सम्बन्ध रहे। श्रीर प्रत्येक अवयव के साथ एथक र संबन्ध न होने जैसे राजा ने श्राला किई कि (गर्गा: शतन्द्वाः नताम्) यहां गर्गा पर सौ रूपये दण्ड कहा तो उन में प्रत्येक पर सीर दण्ड कि या जाने वा समुदाय पर तो जैसे समुदाय पर एक दण्ड होताहै वसे ही समुदित हलों की संयोगसंता होती है। इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं ॥ ८४ ॥

(हिंदिर हैंच) सूत्र में आ, ए, औ, इन तीन दीर्घ वर्णों की हिंदिसंचा की है फिर आकार तपर क्यों पढ़ा क्योंकि सवर्ण ग्रहणपरिभाषा से अचरसमान्वाय का ही अण् सवर्ण ग्रह के हैं परन्तु जो अचरसमान्वाय में इस्त पढ़ते हैं उन्हीं का ग्रहण होगा दीर्घों का नहीं फिर दीर्घ से सवर्ण ग्रहण की प्राप्ति ही नहीं और तपर करण का यही प्रयोजन होता है कि तपर से भिन्न का लिक सवर्णी का ग्रहण न हो। इस के समाधान के लिये यह परिभाषा है ॥

## ९५-भेदका उदात्तादयः॥ अ० १। १ । १॥

निस वर्ण के साथ जो उदात्तादिगुण लगताहै वह उसको खभावसे भिन्न कर देताहै परन्तु कालभेद नहीं होता दीर्घ उदात्त, दीर्घ अनुदात्त, दीर्घ खरित इन में काल का तो भेद नहीं परन्तु उचल, नीचल, समलग्रादिका भेदहे सो जो आकार को तपर न पढ़ते तोशी अभेदकों का यहण हो हो जाता किर तपर से यही प्रयोजन है कि भिन्नधमेवाले तात्कालिक उदात्तादि का भी पहण होजावे इसिंग्योजन में तपरकारण सार्थक हुआ तथा अन्यवशी दीर्घवर्णों के। तपरपढ़ने का यही प्रयोजन है। श्रीर लोक में भी उदात्तादिका भेद दीखपड़ता है जैसिकोई

विद्यार्थी उदास के स्थान में अनुदास बोले तो अध्यापक उसकी शासन करता है कि तू अन्यया की बोलता है। सो जो उदासादिमें भेद नहीं होता तो शासन भी नहीं बन सकता। श्रीर यह भी दृष्टान्त है कि एक जल शीत, उचा श्रीरखारी श्रादि भेदक गुणें के होनेसे भित्र होजाता है इत्यादि श्रनेक प्रयोजन हैं ॥८५॥

इस पूर्वीत विषय में ऐसे भी दृष्टान्त मिलते हैं कि एक देवद्त बालक युवा हु आदि अवस्था गुणां और मुग्ड जिटल आदि गुणां से वही बना रहता है कोई भिन्न नहीं होजाता। इस से यह भी आया कि गुण अभेदक हैं और (यासुट् परस्थेपदेपूदाक्तो डिच) इस स्त्र में यासुट् की उदाक्त न कहते किन्तु उस की उदाक्त ही पढ़ देते तो उदाक्तादि गुणां के भिन्न र होनेसे उदाक्तते पढ़ने में अनुद्रात्त होड़ी नहीं सकता फिर उदाक्त यह परिभाषा है।

#### ९६-ग्रभेदका गुणाः॥ अ० १ । १ । १ ॥

उदात्तादि गुण अभेदक होते हैं अर्थात् गुणी के खरूप की कुछ भी नहीं बदल सकते। इसीलिये (अख्यद्धि॰ इयादि स्त्रों में उदात्त वा अनुदात्त पढ़ा है जो उदात्तादि अन्दों से उदात्त नहीं पढ़ते तो अभेदक होने से विशेष गुणीका ज्ञान नहीं होता इस से उदात्तादि अन्दों का पढ़ना सार्थक होगया। इन गुणी के अभेदक पत्त में दीवों के। तपर पढ़ने का दितीय समाधान है (आदैच्) यहां तो आकारके तपर पढ़ने का यहो प्रयोजन है कि तकार से परे ऐ श्री तपर माने जावें तो (महा श्रोजाः, महीजाः) यहां चार मात्रिक स्थानी के स्थान में चार मात्राश्री का श्रादेश भी प्राप्त होताहै सो नहीं किन्तु दिमात्रिक ही (ए,ऐ,श्रो,श्री) आदेश होवें इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं इन दोनों में गुणी का अभेदकपच ही बसवान है ॥ ८६॥

(सर्वादीनि सर्वनामानि) इस सूत्र में सर्वनामग्रन्थ में णलनिषेध निपातन किया है सो उस की सूत्र में चितार्थ हो जाने से लीकिकप्रयोगिविषय में सर्व-नाम ग्रन्द को णल होना चाहिये इसलिये यह परिभाषा है ॥

## ९७-बाधकान्येव हि निपातनानि ॥ ५०९ । १।२७॥

जिस अप्राप्त कार्य का विधान वा प्राप्त का निषेध निपातन से करिया हो वह सर्वेषा बाधक होजाता है फिर वह वैसा ही प्रयोगकाल में भी रहेगा। इस से सर्वनाम आदि ग्रव्हों में एत्हनिषेध आदि कार्य सिंह होजाते हैं॥ ८०॥

(स्यन्तस्यति) इस खन्दू धातु के प्रयोग में इट् का विकल्प अन्तरक श्रीर निषेध बहिरक है सो को अन्तरक कार्य करने में बहिरक असिव माना जावे तो परस्मैपर में भी इट्का विकल्प होना चाहिये। इस सन्देह की निहत्ति के लिये यह परिभाषा है॥

#### ९८-प्रतिषेधाश्र बलीयांसो भवन्ति ॥ ५० १ । १ । ६३॥

पर, नित्य और अन्तरङ्ग से भी प्रतिषेध बलवान् होते हैं इस से अन्तरङ्ग भी इट्विकल्प की बाध के नित्य प्राप्त इट्का निषेध होजाता है इत्यादि प्रयोजन हैं॥ ८८॥

(श्रद्र उण्) श्रादि प्रत्याहार स्त्रों में जो (ण् क्)श्रादि श्रनुबन्ध पड़े हैं उनका श्रच् के ग्रहण से ग्रहण किया जावे तो (दिध णकारीयित, जरीकरोति ) द्रत्यादि में णकार ककार के परे दकार देकार को यणादेग होना चाहिये दसिलये यह परिभाषा है ॥

## ९९-सर्वविधिभ्यो लोपविधिर्वलीयान् ॥

सब विधियों से लोपविधि बलवान् होती है। इस से (ण्क्) आदि अनुबन्धों का प्रत्यहार की प्रवृत्ति से पहिले ही लोप होजाता है फिर अच्में णकार ककार के न रहने से (दिध णकारीयति, जरीकरोति) आदि में यणादेश नहीं होता। इत्यादि। और लोक में भी यही रीति है कि किसी का सत्यु आजावे तो सब कामों का बाधक होजाता है। अर्थात् अद्यन अग्रहण होता है। ८८॥

( अर्थं प्रत्याययित स प्रत्ययः) जो अर्थं का नियय करावे वह प्रत्यय कहाता है इस अर्थं के न होने से केवल खार्थ में विहितों की प्रत्ययसंज्ञा नहीं होवे इस-लिये यह परिभाषा है ॥

## १००- अनिर्दिष्टार्थाश्र प्रत्ययाः स्वार्थे भवन्ति॥अ० ३।२।४॥

जिन प्रत्ययों की उत्पत्ति में कोई विशेष अर्थ नियत न किया हो वे खार्थ में हीं अर्थात् प्रकल्पर्थ के सहायक और बोधक रहें। इसो से वे प्रत्यय कहातें केसे (गुप्तिक् किद्भ्यः सन्, यावादिभ्यः कन्) इत्यादि प्रत्यय खार्थ में होते हैं (जुगु- पाते, यावकः) इत्यादि ॥ १००॥

(सुपिस्थः) इस स्त्र से कर्तामें प्रत्यय होतें, हैं इस लिये (श्राखना मुत्यानमा-खूट्यः) इत्यादि प्रयोगें में भाव में क प्रत्यय नहीं हो सकता इसे लिये यह प-रिभाषा है ॥

#### ९०१-योगविभागादिष्ठसिद्धिः॥

जहां दृष्टकार्य की सिडिन हो वहां योगविभाग करना चाहिये। श्रीद योग-विभाग कर के दृष्टकार्य साधलेना श्रनिष्ट नहीं होने देना (सिप) दूतना पृथक् सूत्र किया तो यह अर्थ हुश्रा कि सुबन्तरपपद होतो श्राकारान्त धातुसे काप्तत्यय हो दस से (कच्छेन पिवति कच्छपः, कटाहपः, द्वाभ्यां पिवति दिपः) द्वादि प्रयोग सिंद्व हुये पीछे (स्थः) दतना पृथक् किया तो यह श्रथं हुश्रा कि स्था धातु से सुबन्त उपपद होतो क प्रत्यय हो यहां योगविभाग करके कर्ता से हटाया तो स्वार्थ भाव में श्राखूत्य श्रादि प्रयोग सिंद होगये। दसीप्रकार सर्वत्र जाने॥१०१॥ े लाघव गौरव का विचार सर्वत्र रहता है कि। जहां तक हो घोड़ा वचन पढ़के बहुत अर्थ निकालना परन्तु॥

#### १०२-पर्यायशब्दानां लाघवगौरवचर्चां नाद्रियते ॥

पर्याय शब्दों में थोड़े बहुत होने का विचार नहीं करते कि जहां थोड़े वचन से काम चल सकता है तो उस का पर्याय अधिक अचर का शब्द न पढ़ना जैसे (श्रन्थतरस्याम्, विभाषा, वा उभयथा) इत्यादि एकार्थ शब्दों में किसी की पढ़ दिया यह नियम नहीं कि इतना अधिक को पढ़ा इत्यादि ॥ १०२॥

जो ज्ञापकरूप परिभाषाश्ची से कार्य सिंह होते हैं वहां सर्वत ज्ञापकसिंह की प्रवृक्ति नहीं होती दसलिये यह परिभाषा है ॥

#### १०३-ज्ञापकसिद्धं न सर्वत्र ॥

जैसे अर्थवान् और अन्यंक के यहण में ज्ञापकसिंड परिभाषा से अर्थवान् की कार्य होता है से। अन्नन्त की कहा कार्य किन्नि प्रत्यय के परे सार्थक अन् की और मन् प्रत्यय के निर्यक्ष अन् की भी होते हैं। १०३॥

तिपादी में हुआ कार्य सपादसप्ताऽध्यायों में असिह माना जाता है से (द्रोग्धा, द्रोग्धा, द्रोटा, द्रोटा) यहां तिपादिस्य (वा द्रहमुह॰) सूत्र से हकार के। व और ट आदेश होते हैं से। जो हिल करने में उस घ को असिह मानें तो हिल के एकभाग में व और दितीय भाग में ट आदेश रहना चाहिये इसलिये यह परिभाषा है ॥

## १०४-पूर्वत्रासिद्धीयमिद्वर्वचने ॥ अ०८। १। १॥

त्रिपादी का कार्य दिल करने में श्रसिष न माना जाने इस से ( ट्रोग्धा द्रोग्धा) श्रादि में ठल नहीं होता तथा (नुनं नुनम्, नुनं नुनम्) यहां भी दिल के एक भाग में न श्रीर एक में तकार प्राप्त है से। नहीं इत्यादि ॥ १०४ ॥

जैसे (गोषु स्वास्थरवेषु च) यहां एक स्वामी ग्रब्द के योग में दोनां भिन्नाकृति ग्रब्दों में एकाकृति सममी विभिन्न होती है वैसे गो शब्द में सममी श्रीर श्रम्ब में षष्ठी विभिन्न क्यों नहीं होती दुसलिये यह परिभाषा है।

## ९०५-एकस्या चारुतेश्वरितः प्रयोगो हितीयस्यास्तृतीयस्यादच न भवति ॥ च० १ । ३ । ३९ ॥

जहां एक चाकति का प्रयोग चितार्थ होता है वहां दितीय वा ततीय भन्यार्थ सभव कारक का प्रयोग नहीं होता इस से वहां अध्व प्रव्ह में वहीं नहीं होसकाती क्लोंकि एकाकृति सम्मोविभक्ति का चरितार्थ है और षष्ठी के होने' से भिवार्थ भी सम्भव होजावे ॥ १०५ ॥

(विव्याध) इत्यादि प्रयोगोंमें परत्वसे (इलादि: शेष: ) इस स्वसे धभ्यासके यकार का लोप होजावे तो वकारका संबसारण प्राप्त होताहे इसलिये यह परिभाषाहै ॥

## १०६-संप्रसारणं संप्रसारणाश्रयं च कार्यं बलीयो भवति भ०१।१।१७॥

जो संप्रसारण और संप्रसारण के आश्रय कार्य हैं वे दोनें बलवान् होते हैं इस से (हलादि: ग्रेष:) सूत्र से प्राप्त परलोप को भी बाध के प्रथम यकार को संप्रसारण होगया तो फिर (विव्याध) आदि प्रयोग बन गरे। तथा (जुहवतु:, जुहुवु:) यहां संप्रसारण और हा धातु के आकार का अजादि आहंधातुक के पर लोप भी प्राप्त है परत्व से लोप होना चाहिये बलवान् होने से संप्रसारण हो जाता है और संप्रसारण हुये पी हो भी आकारलोप तथा संप्रसारणाश्रय पूर्व रूप भी प्राप्त है परत्व से आकारलोप होना चाहिये बलवान् होने से संप्रसारणाश्रय पूर्व रूप भी प्राप्त है परत्व से आकारलोप होना चाहिये बलवान् होने से संप्रसारणाश्रय पूर्व रूप हो जाता है। हत्यादि अनेक प्रयोजन हैं ॥ १०६॥

जब शक्त नील त्रादि गुणवासकाग्रन्द त्रपने केवल गुणवासकपन त्रर्थात् स्वतन्त्र त्रर्थं में पुलिक्षादि किसी विशेष लिक्ष वा एक लादि वचन का त्रात्रय करने से नहीं प्रतीत होते पुन: जब इन का द्रव्य के साथ समानाधिकरण हो तब कीन लिक्ष वचन इन में होना चाहिये इसलिये यह परिभाषा है।

## ९०७-गुणवचनानां हि शब्दानामाश्रयतो लिङ्गवचनानि भवन्ति॥ ५०९।२।६४॥

गुणवाची शब्द जिस द्रश्य के श्रात्रित हो उस द्रश्यवाचक गब्द के जो लिङ्ग वचन हो वे ही गुणवाचक गब्द के भी हो जावें जैसे। श्रुक्तं वस्त्रम्। श्रुक्ता गाटी। श्रुक्तः काम्बलः। श्रुक्ती कंबली। श्रुक्ताः कम्बलाः॥ इत्यादि इसी प्रकार सर्वत जानी॥१००॥

जैसे। करंत्रितः, करितः। इत्यादि में समास हो जाता है वैसे। महत् करं त्रितः। यहां भी समास होना चाहिये इसितये यह परिभाषा है॥

## १०८-सापेक्षमसमर्थं भवति ॥ म० २ । १ । १ ॥

् जो पद विशेध्यविशेषणभाव से हितीय पद के साथ सम्बन्ध रखता हो वह सापेच होने से समास होने में असमर्थ कहाता है उस का समास नहीं हो सकता। इस कारण महत् शब्द विशेषण के साथ कष्टसापेच होने से पर के साथ समास को प्राप्त नहीं होता तथा (भार्या राष्ट्र: पुरुषो देवदत्तस्य ) यहां आर्यों के साथ राजन् शब्द सापेच विशेषण श्रीर देवदक्त विशेषण के साथ पुरुष सापेच है इसिलये राजन् श्रीर पुरुष दोनों के परस्पर श्रसमर्थ होने से समास नहीं होता। इत्यादि श्रनेक प्रयोजन हैं ॥ १०८ ॥

(परीयात्, अतीयात्) यहां परि-- इयात्। दो इकार को दीर्घ एकारादेश इश्रा है सो जो अन्तादिवत् मानें तो (एतेर्लिङि) सूत्र से उपसर्गां से परे इण् धातु को ऋख प्राप्त है इसलिये यह परिभाषा है ॥

#### १०९-उभयत माश्रयेनान्तादिवत् ॥ म० ६ । १ । ८५ ॥

पूर्व पर के खान में जो एकारिश हुआ हो वह पूर्व पर दोनींके आश्रयकार्यकी प्राप्ति में अन्तादिवत् न हो इस से (परीयात्, अतीयात्) आदि में इस नहीं होता। इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं ॥ १०८॥

जो टित्, कित्, मित् श्रागम होते हैं उन में किसी टकारादि श्रनुबन्ध से कोई उदात्तादि विशेष खर का विधान नहीं किया है वहां क्या खर होना चाहिये इसलिये यह परिभाषा है॥

#### ११०-मागमा भनुदात्ता भवन्ति ॥ भ० ३। १। ३॥

टित् चादि चागम अनुदास होते हैं। यदािष यह बात है कि चर्यवत चागम इस परिभाषा के चनुक्ल जो प्रत्यय वा प्रकृति का खर है वही चागम का भी हो तो एक पद में दो खर नहीं रहते इसिल्ये (भिवता) इत्यादि में चागम भी चनुदास विधान किये हैं इस में जापक यह है कि (यासुट परसेपरेणूदा०) इस सूत्र में उदासादि करने का यही प्रयोजन है कि चागम सब चनुदास होते हैं इस से उदास प्राप्त करने का यही प्रयोजन है कि चागम सब चनुदास होते हैं इस से उदास प्राप्त नहीं चा चौर जो प्रत्यय की चायुदास खर होता है वह चागम की नहीं प्राप्त चा इसिल्ये उदास कहा इत्यादि ॥ ११० ॥

गुप्,तिज्, कित्,मान आदि धातुश्रींसे खार्थ में सन् प्रत्यय होता है उस सन् के नित्य होने से प्रथम गण में श्रद प्रयोग नहीं होता तो यह सन्देह होताहै कि इन से श्राक्षनेपद् हो वा परकीपद हो जो सवन्त से पहिले कोई पद विधान होता हो वह (पूर्ववलान:) इस सूत्र से सवन्त से भी होजाता सो तो नहीं होता श्रीर सबन्तों में कोई विशेष अनुबन्ध भी नहीं है इसलिये यह परिभाषा है ॥

## १११-भवयवे कतं लिङ्गं तस्य समुदायस्य विशेषकं भवति यं समुदायं सोऽवयवो न व्यभिचरति॥ अ०३।१।५॥

श्रवयव में किया हुशा चिन्ह उस समुदाय का विशेषक होता है, कि जिस को वह भवयव किर न कोड़ देवे। इस से यह श्राया कि जिन गुप् श्रादि धातुश्री में

नो अनुदात्तेत् चिन्ह किया है उन का सन् के विना कहीं पृथक् प्रयोग भी नहीं होता इसिल्ये गुप् आदि धातुओं का अनुदात्तेत् सन्नत्त का विशेषक हो के अर्थात् गुप् आदि सक्तीं को भी अनुदात्तेत् मान कर आक्रांनेपद हो (ज्युप्सते, मीमांसते) यहां आक्रांनेपद हो गया और ज्युप्सयित वा ज्युप्सयते मीमांसयित, वा मोमांसयते यहां णिजन्त समुदाय को णिच् छोड़ देता है इसिल्ये परस्मैपद और आक्रांनेपद दोनों होते हैं तथा पण धातु अनुदात्तेत् है उस के (पणायित) प्रयोग में आय प्रत्ययान्त सेपरस्मैपद हो होता है क्योंकि आक्रांनेपद तो व्यवहार अर्थ में और एकपच में आर्थधातुक विषय में चितार्थ है (प्रतस्य पणते) पणायां-चकार। पेणे। पेणाते। और आय प्रत्ययान्त समुदाय को पण छोड़ भी देता है। इसिल्ये आय प्रत्ययान्त से आक्रांनेपद नहीं होता और लोक में भी बैल को किसी अवयव में दाग देते हैं तो वह चिन्ह उस बैल का विशेषक हो जाता है कि यह अक्ति बैल है उसी अवयव का और सब साथ के बैलों का भी विशेषक नहीं होता॥१११॥

(अपृत एकाल् प्रत्ययः) इस स्त्र में एक प्रचण का यही प्रयोजन है कि (दर्वि:, जाग्टवि:) यहां वि प्रत्यय की अपृत्त संज्ञा नहीं सो जो एक प्रहण न कि ते और अल् प्रत्यय कहते तो भी अनेकाल् में नहीं होती फिर एक प्रचण व्यर्थ हुआ। इस से यह ज्ञापक सिंड परिभाषा निकली ॥

## ११२-वर्णयहणे जातियहणम् ॥ ५०१।२।४१॥

वर्ष के ग्रहण में वर्षजाति का ग्रहण होता है इस से एक ग्रहण तो सार्थक होगया क्यों कि अल्मात्र पढ़ते तो जातिग्रहण होने से अनेक अली का ग्रहण होजाता फिर एक ग्रहण, से नहीं हुआ और (धीपसति, धिपसति) यहां दन्भ धातु के दो हलीं में भी हल्जाति मानकर (हललाच) सूत्र से इक् समीप हल्मान के सन् प्रत्यय कित् होजाता है। इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं। ११२॥

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्याणां श्रीयुतिवरजानन्द सरस्वतीस्वामिनां शिष्येण श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वामिना विरचिते वेदाङ्गप्रकाशे दशमोऽष्टाध्याय्यांनवमदच पारिभाषिको यन्थोऽलङ्कृतिमगात्॥

## वैदिकयन्त्रालय अजमेर के पुस्तकों का सूचीपत्र

## श्रार साम्रत नियम।

| (१) मूल्य रोक भेज कर मंगावें (२) रोक मेजने वालों को १०) द॰ वा          |              |            |                             |              |            |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------------------------|--------------|------------|
| इस से अधिक पर २०) द॰ सैकड़ा के हिसाब से कमी ग्रन के पुस्तक अधिक भेजे   |              |            |                             |              |            |
| जांयगे (१) डाकमहसूल वेदभाष्य छोड़ कर सब से प्रलग लिया जायगा            |              |            |                             |              |            |
| ध) द॰ इस से अधिक के पुस्तक यास्त्रक की बाद्वानुसार रिजस्टरी भेले जायगे |              |            |                             |              |            |
| (४) मूख नीचे लिखे पते से भेजें श्रीर पता तथा श्राग्य स्पष्ट लिखें      |              |            |                             |              |            |
| ऋग्वेद्भाग्य श्रं• १—१४७                                               |              | 10(38      |                             | मू•          | E10        |
| यनुर्वेदभाष्य सम्पूर्ष                                                 |              | ارعة       | व्यवसारभानु                 | و            | ار         |
|                                                                        | मू•          | हा॰        | भ्रमोच्छेदन                 | <b>اار</b>   | <b>ال</b>  |
| ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका                                                   |              |            | <b>अनुभ्रमो</b> च्छेदन      |              | ١١/        |
| विना जिल्स की                                                          | シ            | الع        | मेलाचांदापुर                | ン            | 1          |
| " जिल्द की                                                             | 則)           | リ          | <b>आर्योद्देश्यरत्नमाला</b> | ク            | 1          |
| वर्णीचारणिश्चा                                                         | ソ            | ال         | गोकरणानिधि                  | ン            |            |
| सन्धिविषय                                                              | 周月           | ۱۱         | स्वामीनारायणमतखण्डन         | ſ            |            |
| नामिक                                                                  | 18)11        | "(_        | गुजराती                     | ال           | <b>)</b>   |
| नारकीय                                                                 | 1/1          | ノ          | वेद्विरुष्ठमतखण्डन          | <b>\$</b> )  | "ر         |
| सामासिक                                                                |              | ۱۱         | खमन्त्र याऽमन्त्र यप्रकाश   |              | <b>)</b> # |
| स्त्रेणताषित                                                           | 88)          | 2          | यास्त्रार्थं फीरोजावाद      | 則            |            |
| अव्यार्थ                                                               |              | <b>الر</b> | ग्रास्त्रार्थकाग्री         | り            | 1          |
| सीवर                                                                   | 911          | וינ        | त्रार्थाभिविनय              | リ            | 1          |
| <b>ग्रा</b> खातिक                                                      | <b>(m)</b>   | 2)11       | » जिल्ह की                  | روا          | 山          |
| पारिभाषिक                                                              |              | ا الر      | वेदान्तिध्वान्तनिवारण       | ン            | ٥          |
| धातुपाठ                                                                | (كا          | ۱۱۱        | भ्रान्तिनिवारण              | ال           | 1          |
| गसपाठ                                                                  | ビ            | الر        | पञ्चमञ्चायञ्चविधि           | <b>9)</b> 11 | 1          |
| <b>ए</b> या दिकीष                                                      | 119          | 2          | » जिल्स की                  | الا          | ン          |
| निषयु                                                                  | (وا          | "(         | श्रार्थसमाज के नियमा-       |              |            |
| त्रष्टाच्यायी मूल                                                      | 101          |            | पनियम                       | الر          | اال        |
| संस्कतवा क्यप्रबोध                                                     | 2            | "(_        | सत्यार्थप्रकाश              | 31)          |            |
| इवनम्न -                                                               | <b>)</b> " 、 | اال        | संस्तारविधि                 | (II)         | 2          |
| मेने जर-वैदिकत्वस्वासत्व-ग्रतमेर                                       |              |            |                             |              |            |